# आमुख

श्री हैंसराज जिनागम विद्या प्रचारक फंड अंथमाला का यह तीमरा पुण जनता की सेवा में प्रस्तुत है। प्रयम के दोनों प्रन्य उत्तराध्ययन उप जाता थी ज्या स अध्या है। अध्य के शाना अप उपायना सूत्र और दश्येतवालिक सूत्र के शानाब है। यह प्रम्य सुनाहोंग सूत्र का घाषानुवाद है। प्रथम के होनों प्रथ्य मूल सूत्र के शान्त्री: अनुवाद है। यह प्रभ्य उससे शिक्ष कोटि का है। मूल प्रस्य के विपानी का चर्तन शैली से हानमें सेपादन किया गए हैं, यूक प्रत्य हैं विपानी का चर्तन शैली से हानमें सेपादन किया गए हैं, यूक प्रत्य की नेपूर्त ख़ाया प्रामाणिक स्वरूप में रखने का पूर्वे प्रवन स्थि गया है। किस में घरने प्राचीन झमुलब परणरायत शास्त्री की आज समानमत करने के जिसे शैली मेंद नता ध्यायरक है। हम प्रमार करने से स्वामाविक रूप से प्रथ में संवेषु हो गया है इसके साथ ही विपर्यों का चिरुपण भी कमश्रद हो गया है और फिटपेपण भी नहीं हुआ है। सारकाल जैसे गहल विषय को भी सर्व साधारण सरलता से समम् सके इसलिये भाषा सरलं रक्ली गई है । येसे भादवाही अनुवादों से ही जनता में प्रवार हो सकता है।

यह प्रन्थ मुल गुजराती सुस्तक का श्रतुवाद है । गुजराती भाषा वे संरादक थी गोपालदास जीवासाई पटेल जैन सरवतान के ऋष्डे विद्वान है और श्री प्रामाई जन अन्य माला में यह और इसी भगार की अन्य पुस्तक भी मनाशित हुई है।

श्री पूंतामाई जैन प्रन्य भाला की कार्यवादक समितिने दस प्रन्य के खुवाद करने यी अनुसति दी, उसके क्षिये उसका सामार मानता है। इसके बाद इसी मन्यमाला की दिनीय पुन्तक "भी नहाबीर रामानित आचार घर्में "जो श्री साचारीन सूत्र का धारणातुचर है, उसका हिन्दी शतुराद प्रकट विया जायमा ।

सम्बर्द सिमनलाल चडुमाई आह गा २४-२-१३२६ सहमेती

श्री था भा थे स्था जैन कॉन्परस्स

क्या आप स्थानकदासी जैन हो ? क्या आप "जैन मकाश " के ग्राहक हो ? पदि ग्राहक न हो तो श्रीघ्र ही ग्राहक वन जाडण ?

# वार्षिक लवाजम मात्र रु. ३)

मासिक मात्र जार आने में मारत सर के स्थानकवासी समाज के समाचार आप को आपके घर पर पहुंचाता है। तहुपरांत सामाजिक, ऑमिंक और राष्ट्रीय पश्चों की विशद विचारणा, और मननपूर्वक लेख, जन जगत, देश-विदेश और उपयोगी चर्चा रज करता है।

' जैन प्रकाश ' श्री आखिल मारतवर्षीय स्वे॰ स्था॰ जैन कॉन्फरेन्स का मुख्य पत्र है ।

प्रत्येक स्थानकवासी जैन को 'जैन मकायां के प्राहक अवहय होना चाहियं। हिन्दी और गुजराती भाषा के परस्वर अम्याम से दा मान्त का भेद मिटाने का महा मयास स्वरूप 'जैन मकाश' को शीघ्र ही अपना लेना चाहिये—

बीब ही ब्राह्क होने के लिय नाम लिखाओं-

# श्री जैन प्रकाश ऑफिस

९ मांगवाडी फालवादेवी, वस्बई २,

# प्रस्तावना

प्रस्तुत प्राथ जैन-धामां में प्रसिद्ध प्राचीत प्राय स्वृत्र्वाम का 'स्वायानुवाद 'है। त्येल से मिरनेवाली 'स्वाया 'सो सूल वस्तु का प्रधावत् प्रतिनिध्य होती है, विन्तु यहा 'स्वाया' से सूल वा स्वित्त हरीन कराने का उद्देश्य है। पाटनों के प्रति प्रत्य के सम्यादन का यह उद्देश्य मंद्र्या सुत्य है क्यांकि ऐसे प्राचीत प्रत्यों के प्रित प्रत्यों के प्रित प्रत्यों के प्रति प्रत्यों के प्रति प्रत्यों के प्रति प्रत्यों के प्रति स्वाया के स्वीत स्वाया से प्रत्यों के प्रति स्वाया के प्रति के स्वीत से प्रत्यों के प्रति से प्रति स्वाया के प्रति के प्रति

'सून्द्रनाता' जैन आराओं से एक प्राचीन और सस्य प्रश्न हिससे 'नर्द्राचित अमध्यें को संयम से स्थिर बरने के लिये और उनरी मिलन मिल को सुद्ध बरने के लिये और उनरी मिलन मिल को सुद्ध बरने के लिये और मिलनों का वर्षन है," इसके सिराय भी, भार्युनिक वाल के पटन को निमें सबने देश पात्रचील मीहिशकान जानने की उत्सुकता हो जैन ऐन प्रेन 'दूसरे वाहियों के सिद्धान्त' आनने को मिलने है। दमी प्रशार मिली को सामारिक जीवन से उत्तर प्रध्यानिक जीवन माह बरने पि हुएका हों नो उसे भी जैन-स्थान के पुत्र मेर से मर्थमा विजय

रते हुए 'जीव-भजीव, त्रोब-श्रक्तोब, गुण्य पाप. भाराच मेंबर, निर्वस, यन्त्र श्रीर मीए '' का विवेचन सहायक हो सकता है।

मेरे लिये सदा से यह एक धाश्चर्य की बात रही है, शीर जो पोंडे अपने प्राचीन धार्कप्रस्थों का निपल और तस्वमादी दृष्टि में अवलोक्षन करेंगे तो उन्हें भी धाश्चर्य हुए बिना न रहेगा कि जैन, धाँद और माल्यल अधार्य देहिक धर्म के खाद्यवादियों के प्रीच हतना दिशेष करें। है नेति वास्त्र में एक ही धर्म भी तीन शास्त्र हैं। तस्वान के दृष्टेल में विदेश को तो कोई धाश्चर्य नहीं, क्योंकि तत्व एक प्रेचा विशाल पदार्थ है कि जिज्ञास निमक्त एक द्यंत (Pant) को इन्ट्रेल (Whole) मान कर 'क्यंपनन्याय' के खान्तार उसी को तत्व पामककर आपताम कामको बैंदे, यह सर्वध्या स्थानादिक है। लिख हम प्रकार का परस्थर विशोध तो उन धर्मों के खान्तर दर्शनों भी क्या नहीं हैं वितिक निदान्त द्यार खार खानार दर्शनों भी क्या नहीं हैं वितिक निदान्त द्यार एक्ना देश आपरास्त्र उन्हों के आधारों में में नीती प्रामों में मुलत इतनी एक्ना है कि परस्थर उन्हों कोई हमक पहुता।

थपने एक वाक्य का समर्खा यहां कराने भी भें भूष्टता करता हूं। "जैन बने बिना महत्त्वण नहीं हो पाना और प्रदास बने बिना जैन नहीं हो पाता"। तारुप्ये यह कि जैन धर्म का ताव हिन्दुयों और मनोड्डिपयों को जीतने में है, और महत्त्वण धर्म का ताव निश्च की विशासना धाला में उत्तरने में है। तो फिर इन्ट्रियों और मनोड्डिपयों को जीते बिना फाल्मा में विशासता कैसे खा सकती है? और धाला को विशास बनाये बिना इन्ट्रियों और मनोड्डिपयों को कैसे जीता आ मनता हैं? यही वास्त्र है कि हम प्रत्य में 'झाहत्त्वण्य' शहर के सत्ये पर्य में और 'झाहत्वण्य' की उंची भावना नो ब्यन्त करने के लिये श्री महावीर स्वाग्री को 'मतिमान ब्राह्मण्य महायोर' ( प्रथम स्वयद्ध के अध्ययन १-10) कहा है। और संमार का सत्य विचार करने वालों में ' अस्मय और आहण को बताया है (प्रथम खरड के अध्ययन १२ वें में) इसी प्रकार उत्तराज्यन आहे अनेक जैन प्रधों में 'माहत्व ' की प्रशंसा की है और सच्चा माहत्व की है यह समझाया है। निस्पन्देह यह अस्मास सच्चे माहत्व की हो स्पत्त सरचा जैन बने बिना किस जैन को वर्तमान आहरण की निंदा करने का अधिकार है! और इसी प्रकार सच्चा माहत्व की विदा बतेन को का अधिकार है! और इसी प्रकार सच्चा माहत्व की विदा बतेना की निदा करने का अधिकार है। और इसी प्रकार सच्चा माहत्व की खिता बतेना के अधिकार नहीं है। जब माहत्व सचा माहत्व और जैन सचा जैन बन जावना तो फिर निन्दा करने का अवकारा-ही कहाँ रहेगा ! माहत्व और जैन होनों के अन्यों को एकतिस करके उनमें से आधाना अधिक जीवन के उपयोगी आज्ञार विचार जीवन में उतारने का करित है।

प्राचीन भारत के तावज्ञान के स्रश्यासी के लिये सूरकृतांग में वर्षित स्त्रीन सिद्धान्त रोचक एवं ज्ञान वर्षक सिद्ध होगे। ऐता ही वर्षण बीद्ध धर्म के भ्रम्य महाज्ञालसुत्त में भी मिलता है। ऐसे सिद्धान्तों के काल का निष्य करना ताच्यान के हिहासकारों के लिये एक जटिल समस्या है। बीद-निरिटक चीर विशेषतः तदन्तांगित-महाजालसुत्त हैं।ची सन् २०० से पूर्व के हों यह उनकी भाषा के स्यस्य से सिद्ध नहीं होता। जैन-स्रामों में सबसे प्राचीन प्रम्य, जो महाधीर स्वामी से भी पूर्व के माने जाते हैं, 'पूर्व' नाम से प्रमिद्ध हैं। चीर वे बाद की 'हादश स्त्रंय 'जामक प्रम्यान के बादहें खंग में जिसे 'इंटिजाइ' कहा जाता है, सिमिलता कर लिये गये थे। किन्तु उसके काल-कनलित होने से उसके माने ही वे 'पूर्व' भी गये ! बहन्तु उसके काल-कनलित होने से उसके माने ही वे 'पूर्व' भी गये ! बहन इंटिजाइ और पूर्व विद्दे होते तो उनमें

श्रजेन तत्वो के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ मिलता श्रीर ये महावीर म्यामी से पहिची के हाने के कारण इन सपका काल-निर्णय भी ही पाता । वर्तमान में सूत्रकृताम श्रादि जो कुछ उपलब्ध है, उसी के प्रमाण का श्राधार रखना पडता है। सूत्ररूताम का अन्य अमी वे समान ही सुधर्मा स्वामीने जिनका जन्म ईम्बी सम् ६०७ वर्ष पूर्व माना जाना है, महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चान् प्रपने शिष्य जग्तून्यामी के प्रति कहा है। श्रीर ईस्की सन् से पूर्व प्रथम शताब्दि में पाटली पुत्र में एकत्रित सुध है जैन-द्यागम की रचा का बड़ा प्रथम किया, आगम स्थिर किये। फिर सन् ४२४ ईस्वी में देविध जमाध्यमण की प्रमुखता में बहाभीपुर में जैन सब एकतित हुआ और उसने धारामी को व्यवस्थित सीर पत्रारूद किये । इस प्रकार वर्तमान में धारामी का जो रूप मिलता है वह महावीर स्वामी के बाद लगभग एक हजार वर्ष पश्चात् का है। लगभग यही स्थिति प्राचीन बीद और ब्राह्मण प्रन्थों की भी है। किन्तु जिस श्रद्धा ग्रॉर सम्मान से प्राचीन ग्रन्थ—दिग्रेपत धर्मप्रन्थ— जनता सुरक्षित रचनो है, उसका विचार करने पर उपल ध प्रन्थ भले ही राज्यारा में ऋपने पूर्वरूप से भिन्न हों परन्तु अपने अर्थारा में जगभग बधापूर्व ही सुरचित है, यह मानना प्रप्रमाण नहीं है। यो सूत्रकृताम प्राचीन दृष्टि पर प्रकाश दालता है और इसको बौद बहाजालसुत्त के वर्धन से बहुत पुष्टि मिलनी है। इस सूत्र में वर्णित श्रनेक सिद्धान्त विस्तृत रूप में जान पड़ते हे और ये श्रपने विस्तृत रूप म महाबीर स्वामी के समय में लोगों में प्रचलित होंगे ऐसा श्रतुमान होता है। मल रूप में ये सब बाद अनेकान्त जैन दृष्टि से श्रपूर्ण सत्य है, यह ध्यान में रूपना चाहिये श्रीर सब से बडी बात

लक्य में यह रम्बने की है, जैसा कि यहां जैन उपदेश दिया गया है-विशेष, ज्ञान मात्र का सार तो वही है कि, किसी भी जीव

की हिंसा न करें। प्राची श्रम (जंगम) या न्यावर निश्चित कारणों से होते हैं, जीव की दृष्टि से तो यह सब समान हैं। क्रम (जंगम) प्राणियों को तो देखवर ही जान सकते हैं। भ्रपने समान किसी को भी दुःव चल्का नहीं जगता, इसलिये किसी की हिसा न करें।

क्राइंसा का सिद्धान्त तो यही है। अतपुत्र मुमुद्ध चलने, सोने, बैठने लाने-पीने में सतन् जागृत, संयमी और निरासक रहे तथा कीध. मान, माया और लोभ होडे। इस प्रकार समिति (पांच समितियों-सम्यक प्रवृत्तियों से युक्त-सम्यक् ज्ञाचार वाला) हों; तथा कर्भ आत्मा से जिस न हो इसके लिये चाहिंसा, सत्य चादि पांच महावतरूपी संबर

(ब्रधांत् कर्मावरोधक धूत्र) द्वारा सुरक्ति वने । ऐसा करके कर्मबन्धन के इस लोक में पवित्र भिन्न पूर्णता प्राप्त करने तक रहे। [ प्रष्ठ-६ सुत्र म-1३

अहमदाबाद, भानन्द्रसंकर बाधुभाई ध्रुव, एस. ए. एक एक. वी. आवण ग्रक १२ सं. १६६२ (दिशपट ग्रह्म जानम्बर हिन्दू युनिवर्सिटी, बनाएर.)

जैन तथा प्राकृत साहित्यके श्रन्यासियंकि लिये श्रपूर्व पुस्तक

क्या आपके यहां पुस्तकालय, ग्रन्थमण्डार या शास्त्रमण्डार है ?

यदि है .. सी

पिर ....

अवस्य मंगालें

# श्री अर्धमागधी कोप भाग ४

सम्पादक — शतावधानी यं. मुनिश्री रतचन्द्रजी महाराज प्रमाशकः-धी श्रविल भारतवर्षीय श्वे. स्था. जैन कान्मरेन्स ।

मूल्य ३०) ं : पोस्टेज अलग क्रथमाराधी शब्दों का-संस्कृत, गुजराती, दिन्दी और अंग्रेजी चार भाषाचों में स्पष्ट चर्ध बताया है। इतना ही नहीं किन्तु उस शब्द का

शास्त्र में कहा कहां उछेन दे सो भी बताया है। सुवर्ध में सुगन्ध प्रमंगोचित शब्द की पूर्ण दिशदना के लिये चारों भाग सुन्दर चित्रों से धर्तकृत हैं। पाश्चात्य विद्वानीने तथा जैन साहित्य के घरपासी घाँर पुरातत्व प्रेमियोंने इस महान प्रन्थ की मुक्तनगढ से प्रशंसा की है।

प्रिन्सीपत बुत्तनर साइचने सुन्दर प्रस्तावना तिस्व कर प्रम्थको श्रीर भी उपयोगी बनाया है। यह प्रन्य जैन तथा प्राकृत साहित्य

के शांखीनों की जायझेरी का ऋत्युत्तम शखागर है। इस अपूर्व प्रनथ को शीघ्र ही खरीद खेना जरूरी है। नहीं तो पद्यताना पडेगा । विखें -

श्री थे. स्था. जैन कान्फरेन्स

भांगवाडी कालबादेवी मुंबई २.

# — अनुक्रमणिका —

अध्ययन

१६ गाधाणुं

#### आमुख मस्तावना मथम खंड

प्रष्ट

| 114441 |                        | 777 0 | 10  |     | 50  |
|--------|------------------------|-------|-----|-----|-----|
| 1      | विभिन्न बादीं की चर्चा |       | *** | ••• | 1   |
| 2      | कमैनारा                | ***   | *** | *** | 30  |
| 3,     | भिन्न जीवन के विम      | ***   | *** | *** | 3=  |
| 8      | की प्रयंग              | ***   | ••• |     | 38  |
| ٠,     | पाप का फल              | •••   | *** | *** | 3.5 |
| Ę      | सगवान महावीर           | ***   | *** | *** | ३२  |
| 19     | श्रधिमयों का वर्धन     | •••   | ••• | *** | 14  |
| =      | मची वीरता              | •••   | *** | *** | 3,8 |
| 4      | ਪਸੰ                    | ***   | *** | *** | ४१  |
| 1 -    | समाधि                  | ***   | *** | *** | 8.0 |
| 11     | मोचमार्ग               | ***   | *** | *** | ¥٥  |
| 8.5    | बादियों की चर्चा       | •••   | *** | *** | 4.5 |
| 93     | कुछ स्पष्ट बार्ते      | ***   | *** | *** | 44  |
| 18     | ज्ञान केसे प्राप्त करे | ·     | *** |     | ६७  |
| 24     | उपसंदार                | ***   | ••• | ••• | ξž  |

#### द्वितीय खंड

| 3 | पुंडरिक            | ***    | *** |     | 4 5   |
|---|--------------------|--------|-----|-----|-------|
| 3 | तेरह कियास्थान     | ***    | *** | ••• | = 0   |
| 3 | बाहार-विचार        | ***    | *** |     | 9 - 8 |
| * | प्रत्यास्यान       |        | ••• |     | 333   |
| Ł | सदाचार धातक भाग्य  | सार्च् | *** | ••• | 338   |
| Ę | बाईक कुमार         | •••    | *** | *** | 335   |
| 9 | नालंदाका एक प्रसंग |        | *** | *** | 124   |
| = | सुभाषित            |        | *** | *** | 933   |
|   |                    |        |     |     |       |

श्री हंसराज जिनागम विद्या प्रचारक ग्रंथमाला श्री उत्तराज्यवननी सुत्र (हिन्दी श्रुवाद) मूल्य पोस्टेन प्रष्ट-२०० पत्री तिल्द रू. १) ०) श्री दर्यवैकालिक सूत्र (हिन्दी श्रुवाद) प्रष्ट-२२० पत्नी तिल्द ०।० ०)० भेनेजर श्री से स्था- जैन कॉन्फरन्स १, भोगवादी, कालबादेश, सम्बद्ध

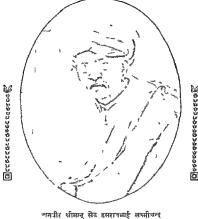

ग्रमरेली (काठियादाड)

\* सुत्रकृतांग सूत्र \*

प्रथम खण्ड

#### प्रथम अध्ययन

---(°)<del>---</del>

# विभिन्न वादों की चर्ची

(1)

"जीत्र के बन्धन के कारण की जानकर, उसे दूर करना चाहिये।

इस पर अंबुस्वामी ने सुवर्मास्वामी से पूंछा — महाराज ! महायीर भगवान् ने किस को बन्धन कहा है धीर वह कैसे खूर सकता है ? (1)

सुधर्माध्वामी ने उत्तर दिवा—हे श्रायुष्मान् ! मनुष्य जय तक मधित-प्रचित बल्हुओं में न्यूनाधिक भी परिम्रह-मुद्धि रहता है, वा रूमों के परिम्रह का श्रमुमोडन करता है, तब तक वह दुःकों से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वह स्वर्ण प्राव्धी हिंसा करता है दूसों से कराता है वा दूबरे का श्रमुमोडन करता है, तबतक उसका वेर बहता जाता है श्रम्यांत उसे श्रीति नहीं मिल पाती। श्रपने इन्त श्रीर सम्बन्धियों में मोह ममता राष्ट्रीवाला। श्रमुष्यं, श्रन्त में जाकर नागर को प्राप्त होता है क्यों कि प्रचार कर वा दूबरे वा उसके सम्बन्धी उसकी सम्बन्धी रुग्न होता है क्यों कि प्रमुख पाती है वा स्वर्ण स्वरामी सम्बन्धी रुग्न होता के स्वराही सम्बन्धी स्वराही सम्बन्धी रुग्न स्वराही सम्बन्धी सम्बन्धी स्वराही सम्बन्धी समान्धी सम्बन्धी समान्धी सम्बन्धी समान्धी समान्यी समान्धी समान्धी समान्धी समान्धी समान्धी समान्धी समान्धी समान्

ऐमा जान कर बुद्धिमान् मनुष्य श्रपने जीवन के मस्चे महत्त्व की जिचार करके, ऐसे कर्म-बन्धनों के कारणों से दूर रहते हैं। [२-⊀]

परना इस सत्य-ज्ञान का विचार न करके ऋनेक श्रमण श्रीर याह्मण् (विभिन्न बाटों के प्रचारक) श्रपने श्रपने मत-मतान्तरों को पकडे हुए हें द्यार विषय-मोगों में स्त्रीन रहते हैं। कितने ही मानते है कि = इस संसार में जो कुछ है वह पृथ्वी, जल, तेज, बायु खाँर श्राकाश ये पंचभूत ही हैं। झुआ शरीर या जीव इन पांची में से उत्पन्न होता है। मतलय यह कि इन पांचां के नष्ट होने पर इनके साथ शरीर-रूप जीप का भी अन्त हो जाता है। '' [६-८] दूसरे कितने ही भंद शुद्धि ज्ञालक लोग ऐसा कहते हैं कि, "घडा, ईंट द्यादि में मिट्टी ही अनेक रूप दिखाई देनी है, उसी प्रकार यह विश्व एक भारमरूप होते पर भी पशु, पड़ी, वन-वृत्तादि के रूप में अनेक दिखाई देता है।" इनका कहा मानकर चलने वाले पाप कर करके दःखों में सड़ा करते हैं [१-१०] धौर कितने ही दूसरे ऐसा मानने वाते हैं कि, "आसमाया जीव जो कुछ है, यह शरीर ही है. भ्रतपय मरने के बाद ज्ञानी या श्रज्ञानी कोई नुख नहीं रहता; पुनर्शनम तो है ही नहीं और न हैं पुरुष-पाप या परलोक ही। शरीर के नष्ट होते ही उस के साथ जीव का भी नारा हो जाता है। [ ११-१२ ] श्रीर कुछ दूसरे तो धटतापूर्वक कहते हैं कि. "करना-कराना आदि किया आत्मा नहीं करता-वह तो अकर्ता है।" [ 1६\]

इस प्रकार कहने जा होग इस विविधता से परिपृश जगत का सन्यज्ञान तो फिर कैसे श्राप्त कर सकते हैं ? प्रश्तियों के कीडे ये ग्रज्ञान स्रोग श्रधिक-श्रधिक अन्धकार में फंसते जाते [ १४ ] है।

टिपाणी-पंच भूतों से उत्पन्न जीप को माननेवालों के लिये तो जन्मान्तर में पुरव-पाप के फल को भोगनेवाला कोई श्रात्मा ही नहीं, विश्व को पुरु श्रामहत्य मानने नाला के लिये तो पुरु श्रात्मा के सिन्नाथ सत्तार में दूनरी कोई नहीं, श्रात्मा को युख्य-पाप का जब श्वरत्ती मान लिया तो फिर कोई सुली, बोई हुन्ही पूसा भेड़ ही न रहा। इस प्रकार ऐसे बाई को मानने बाले प्रश्तिमय सत्तार म पसे रहते हैं।

ऐसे बाईं को मानने वाले महस्तिमय सतार म पसे रहते हैं।

दूसरें कुछ ज्यमात्मक बादों को कहता हूं। कोईं कहते हैं कि

"ख तत्व हैं, पच महान्द्रत चीर एक चात्मा । वे सन माध्यत निष्म हैं। इनमें से एक भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार को वस्तु है ही नहीं बह क्यों कर उत्पंत्र हो सरती है है इस प्रकार सब परार्थ मर्दया नित्य है। " [ ३१- ३६ ] चीर कुछ मूर्ध ऐसा कहते हैं कि, चया-प्रच उत्पंत्र चीर नष्ट होनेवाले स्थापित पाय स्कर्णों के दिवाय कोई ( चात्मा कैसी ) वस्तु ही नहीं। तम यह सहेतुक हैं या घटेतुक, समसे निज्य है या एकस्प है ऐसा कोई विमाद ही नहीं रहता। प्रमी, जल, तेन जीर बायु में इन चार धातुका ( धारम-पोपक तार्थों) का रूप ( शरीर चीर स्थार ) बना हुआ है। " [ ३७-३६ ]

टिप्पर्धा-बींद ग्रात्मा जैसी कोई स्थापी, ग्रविनाकी बसु नई। मानते। इस-इस बटको बाबे पाच स्क्रमों को मानते हैं। (१) रूप-स्क्रम -पुच्ची, जल, तेत्र खीर वायु चार महाभूर।

(१) क्य-स्कन्ध -पृथ्वा, जल, तत्र श्रार वायु चार महाभूर। (२) येदना स्कन्ध-सुख, दुख, और उपेत्रायुक्त वेदनापुः।

(३) सज्ञा-कन्य-पुक पदार्थ से निर्मित निर्मित कराए। यथा घडा, मकल क्रैट ग्रादि ही निर्मितता की निर्मार शक्ति (४) सरकार-कन्य — भेम, द्वेप, श्राभरिव श्रादि भावरूपी सरकार (१) विज्ञान-१कन्ध --श्राल, कान, नाक, जीभ, कावा श्रीर यन)

हतने पर भी थे सम बाई। और इंकर कहते हैं कि, "गृहरथ यानप्रस्य वा सम्वाक्षी जो हमारे सिद्धान्त की शरण होगा, यह, दु:शो से खूट जावेगा।" [१२]

में मुक्ते कहता हू कि इन वादियों को साथ जान का पता नहीं है बीर न उन्हें धर्म का भाग ही है। अतुष्य थे इस सतार सागर को पार नहीं घर अकते, और जार मराव-पाषिपूर्व संस्तारका में डेंहते हुए हुन्य ओगते ही रहते हैं। शतपुर जिलेक्ट भहावीर ने एस है कि ये सब लोग जैकनीय घोनियों ≅ अटकते हुए सनेक् सार जन्म सेंगे और भोगे। [२०-१९]

(२)

किनने ही तूमरे जानने बोग्य मिप्या बाद मुक्ते कहता हूं। वैय का मानने वाले पुष नियतिवादी कहते हैं, "जीव हैं, उन्हें सुरा दुख का कटुमन होता है तथा वे जनत में कपने स्थान से नाम को माम होते हैं। इसको सब मान केंग्रे। जो सुर-दु-लाधिक हैं जीय वे स्वस्ं के किये हुए नहीं हैं—ये तो दैवनियन हैं।" इस प्रशार ऐसी वालें वह वर वे अपने को पिटत मान वर दूसरी अनेक ४ए क्टपनाएं, वरते हैं, और उनके अनुसार उन्मानीं आपराण वरके, टुन्ते से धुट हो नहीं सकते। इन वर्क्स जोगों को इतना तक जान नहीं है हि सुर-दु-समें देव की मानि पुरपार्थ भी मामिलित होता है। [3-4]

दिप्पर्श-पूर्व हत शुमाग्रुम कर्मे का उदय टैव (भाग्य) होता है, पर पुरुषार्थ से नवीन कमें करके उन शुमाग्रुम कर्मे ना उदध चयोपराम दिया जा सकता है। इस प्रकार सुख दुःख का

निभिन्न बाटों की चर्चा

चयाराम इत्रा जा सकता है। इस प्रकार सुख दुःख का मूल देव खाँर पुरमार्थ दोनों ही हैं। इन सब लोगों की दशा किस के समान है? जैसे शिकारी

दून सब सामा हुया हिरेख निर्भय स्थान में भी भय साता है ऑर भयावह में निदर रहता है, जहां पानी हाता है, वहां से कुर जाने या उसे पार करने के बर्खे, उस को देखें निना ही। उस में गिर पड़ता है, जार इस प्रकार खुद के खज़ान से फंगता है। ऐसे ही ये मिन्या वारी लोक है, सच्चे धर्म-ज्ञान से वे घररा कर भागते हैं जोर जा भयस्थान है, ऐसी जनेक प्रमृतियों में वे निर्भय हो विचात है। प्रमृत्तियों के अरक कोंध मान, सावा और लोग का स्थान करके मनुष्य कर्भवन्य से कुट सरका है। परन्तु ये सूर्व वारी उस हरिख फी आंति, यह तक नहीं जानते और इस संसारमाल में फंमकर बारनार जन्म सेते मति हैं। [६-३३]

फंपकर वारानार जन्म खेते मरते हैं। [ ६-1 ३ ]

कितने ही प्राह्मण शीर असम् ऐसे भी हैं जो यही मान बैठे हैं कि, "जान तो हमारे पान ही है, दूपरे कुढ़ जानते ही मही।"
परम्तु इन का जान है क्या । परम्पराता बच्चों की बातें हो नहीं।"
परम्तु इन का जान है क्या । परम्पराता बच्चों की बातें हो नहीं।"
एमा करने से ज्ञान योडे ही। हसी पर वे खजानी तक जड़ाते हैं।
ऐमा करने से ज्ञान योडे ही। प्राह्म हो जाता है। जो खुद धरंग
( खगोम ) हैं, वे दूसरे ने क्या हे सकते हैं। न तो वे दूसरे के
पास से सच्च ज्ञान ही अप्रक करते हैं और ब घर्मड के कारण खपना
ज्ञान पूग मानमा ही खोड़ते हैं। अपने किस्तत स्थ्यों की प्रदेशा और
दूसरों के वच्यों की निज्ञा करना ये खोग नहीं खोड़ने। इस के
परिखाम में पिनरे के पत्नी की आंति ये कन्दी वन दर्स हैं। [अपने हों
इसने घानिएक एक प्राचीन सत-दियावाद भी ज्ञामने योज्य है।

(३)

धाँर उस इष्टान्त के सम्बन्ध में तो क्या कहूं किसी ध्रदालु गृहस्थ के द्वारा भित्रु के लिये बनाया हुया भोजन फिर वह हजार हाथों से निरुल कर क्यों न सिले परन्तु निषिद्ध हो तो खाने वाले को शीय तो लगेगा ही। परन्तु किसने ही ध्रमया हम बान को स्थाजर नहीं करने। भेषास में चलता कहाँ है। हसरा हमो भाग नहीं है, ते तो बर्धमान सुद्ध लिता लालाया के मारे हुए दूस में पर हैं। फिर तो वे पानी के खडाब के समय दिनारे पर धाई हुई महादी की मोनि उतार खाने पर जमीन पर वह जाने से नामा को प्राप्त मोते हैं। [3-8]

श्चाने कितने ही दूसरे प्रकार के सूर्य वारियों के सम्प्रत्य में कहता हूं उसकी सुन । कोई कहते हैं, देव ने इस संनार का यानाया है, कोई कहते हैं महाने। कोई किर ऐसा कहते हैं, जड़चेतन से परिपूर्ध तथा सुख तुःख वाले इस जान को इधाने रचा है, ग्रीर कोई कहने हैं, नहीं, स्वर्षम् वारमा में से दूस जाना का त्रासित हुई है। ऐसा भी कहने हैं कि मृत्यु ने शपनी मास्यानित से इस स्वयायत जान की रचना की है। कोई मालव खींग श्रमय हहने हैं कि इस संस्थार की रचना की है। कोई मालव खींग श्रमय हहने हैं कि इस संस्थार की श्रेष्ठ में से उत्पन्न हुए प्रनापित ने रचा है। [१-३]

सप्य रहस्य को व समझ्के शक्ते ये वार्टा सिध्यान्साधी है। उन्हें वास्त्रविक उत्पत्ति का पता नहीं है। ऐसा जानी कि यह संसार इन्छे-द्वोर कर्मी का फल है। यर इस सन्त्ये कारण को न जाननेवाले ये वादी संसार से पार होने का मार्गनो फिर कैसे जान सकते हैं [ =-१० ] . चुत्रहृतांग सूत्र एक दूसरे मिथ्यान्वाद के विषय में और कहूं । कितने ही

कहते हैं कि, "शुद्ध पार्या जैसे मलिन हो सकता है, येसे ही प्रमानों से शुद्ध निष्पाप संयमी सुनि फिर पापशुक्त मलिन हो सकता है। तो फिर व्यवस्थानि प्रयन्तों का क्या फला रहा? श्रीर स्वय वादी प्रपत्ते वाद का गौरय तो गाते ही हैं।" जुक्क वादी सिद्धियाँ (श्राण्या, गरिमा व्यादि) का गौरय करते हुए कहते हैं, "देशो. हम तो प्रयन्ति सिद्ध के क्या से समाधि में और रोग रहित होकर ययेन्क इस अमार में उपभोग करते हैं।" 19-94 है

अपने धर्मने मिन्हाग्त की ऐसी ऐसी मान्यता रख कर उर्द्धा में रत रहने याले के सब असंबमी लोग संसार के हम अनाहि चक्र में गोते खाते हुए क्लों तक अधम असुर वन कर आवेंगे । [१६]

(8)

राग हैयों से परामित थे सब वारी व्यप्त को पंडित भानते हैं व्रीत स्वाती-स्व्यासी होने पर भी सांसारिक उपदेश देते रहते हैं। ऐसे ये मन्द्रवृद्धि पुरुष तुम्हारा क्या भता कर पक्ते थे १ व्यत्प्य, समम- वार बिह्मान् मिड हम की संगति में न पडकर निर्शामना-निरासक हो कर, राग हैपानीत ऐसा अन्यम आर्थ के कर मुनि-शीयन स्वर्णत परें। ऐसा कहने वाले भी पड़े हैं कि परिम्रही थीर प्रश्तिमक्ष होने पर भी मुक्त हो सकते हैं। इस को ज मानकर मिड को व्यरिगर्स श्रीर निर्मुत्तमय जीनन की वारण सेना चाहिये। बिह्मान् मिड को दूर्सर के लो सानकर की उपरास की वारण सेना चाहिये। बिह्मान् मिड को दूर्सर के लिये तैयार किये हुए बाहार को जो रागी से टिया जाय,

पर भी मुक्त हो सकते हैं। इस को न मानकर मिन्न को अपरिमर्दी श्रीर निरृतिमय जीनन की यारण खेना चाहिये। बिझान मिन्न को दूसरे के लिये तैयार किये हुए आहार को जो राजी से टिया जाय, मिन्ना में सेना चाहिये! रागद्वेषाहित हो, किमी का तिरस्तर न करे। कैसे कैसे लोकबाद अचलित है! जैसे, लोक अनन्त है, निस्य है, साक्षन है, अपरिमित है, हुलाटि। विपर्तात नुष्यि से उलाज मा गतानुगतिक साने हुए यह श्रोर ऐसे सब लोकवाडो सावधान होकर भिन्न को जानना चाहिये। [१-७]

विशेष, ज्ञान साह का सार तो यही है कि. हिमां भी जीन की तिया न फरे। प्राची सह (जाम) या स्थावर निश्चित कारणी यह से होते हैं, जीन की रिष्ट से तो सब समान हैं। प्रत (जाम) प्राचिश्चों को तो रेक्कर ही जान सकते हैं। ध्रपने साम किया को तो रेक्कर ही जान सकते हैं। ध्रपने साम किया की ती हैं का अपने साम किया की ती हैं का साम किया की ती हैं जान सकते हैं । ध्रपने साम किया की सी हैं । ध्रपन कार्य हैं। ध्रपन कार्य हैं हैं । ध्रपन प्रत की की हैं साम करें। ध्रप्त की यही हैं। ध्रपन प्रत हमें की सी हैं तो माने, पैठने, खाते पीने में सतत् जागृत संबमी और निरामक रहे तथा होंच, मान, माया और कोम कोडें। इन प्रकार समिति (पाच समितियों-सायक मृत्तियों से खुक-दायक खादार वाला) हो, तथा की ध्रप्त में स्वाप के खाता से सित हो हमके किये खीहा। ध्रप्य बार पाच महस्तक्सी संतर (बर्मान कार्य हमके प्रीच की सुन पूर्तिय की प्रता हमें कर के सक रहे। [६–12] —ऐरा में सिप्त प्रीचामाणि कहता है।



# द्वितीय अध्ययन ----(॰)----

कर्मनाञ

#### (1)

श्रीसुधमस्वाभी फिर कहने लगे-

मतुष्य-जन्म सिलागा हुलंभ है। एक बार बीतीं हुई पल फिर वापिस नहीं मोतीं। मुखु तो बाल, बीवन या जरा किसी भी श्रवस्था में द्या सकती है, जतएव तुभ सब समय रहते शीप्र सरचा झाने प्राप्त करने का प्रयत्न करीं।

मनुष्व अपने जीवन में कामभीग तथा कीतुजादि के सेह से पिर हरते हैं बीर कपने तथा क्यांने सावनियमें के जिये करोक क्यांने-होरे कमें करते रहते हैं। परन्तु दंव-गोधर्य तक्त को, क्यांने-होर कमें करते रहते हैं। परन्तु दंव-गोधर्य तक्त को, क्यांने क्यां होने पर, न व्याहते हुए भी, क्यांने प्रिय संयोगों कीर सरवन्धीं की छोड़ कर करवा हो जाना पहता है। उस समय राज्य-नेभव, धमर्म्यपित, राज्यानं, पर्म-ज्ञान, व्याह्माव्य या मिजुरा किसी को क्यांने पाप-को के पत्र से व्यान नहीं सकते। इसिबार, समय है तयतक, इन पुत्र तथा दु-बहुम कामभोगों से निवृत्व होक करवी का मारा करके काम करते का प्रयत्न करों, जिससी कमें तथा उनके करवी का मारा करके छुम इस दु-रा के वक्त से सुक्त हो सकते। [१-७] हर छन्त होने वाले जीवन में मूर्य मनुष्य ही संसार के कामभोगों में मुर्वित रही हैं। समम्मार मनुष्य हो संसार के कामभोगों में मुर्वित रही हैं। समम्मार मनुष्य हो तो शोध ही इस से निरम होकर, हिनर,

क रेना श

च हिथे। [१७ - १२] परन्तु कर्ने नाश का मार्गे अति सूच्य तथा दुर्गम है। अनेक मनुष्य उम ज्ञान की प्राप्त करने की इच्छा से सन्धामी होकर,

भिज्ञाचर्यां स्त्रीकार करते हैं, नझादरया में रहते हैं, और मास के शन्त में भीजन करने की कड़ीर सपश्चर्या करते हैं। परात अपनी धान्तरिक कामनाश्री को निर्मुख न कर सकने के कारण, वे क्रमें-घर में से मुक्त होने के बड़ते में, उसी में करते रहते हैं। मनुष 'पढ़िते ज्ञानी मनुष्यों की शरण क्षेत्रह इनके पास से बोल्य आर्ग जानकर, उनके लिये प्रयन्तवान तथा योगयुक्त होकर ग्रामे बद्धे। साधारण मार्ग पर चलने के लिये ही कितने दात वेंच जानने पडते है <sup>9</sup> तो फिर, इस कर्भनाश के दु<sup>6</sup>म मार्ग पर जाते हुए गोते ग प्राना पड़े, इस के लिये अधम ही इस मार्श के दर्शक मनुष्य की शारण सेनी चाहिये। जीवन के सरधारण न्याहार में श्रनेक किनाहवें। को सहन काना पडता है, ऐया ही शास्त्रा का हिन साधने का मार्ग है इस भार में श्रनेक कठिनाइयों का बीरमाप्र-क मामना करना पडता है। इन से घदरा जाने में की बबा हो रूपना है? बसकी ती, कड़ी से खरी हुई दीवाल जैसे टनके निकाल लिये जाने पर पतली हो जानी है, देसे ही वत संबमादि से शरीर मन के स्तरों के निकास दिये जाने पर उन कोनों को कुश होते हुए देखना है। यह सय सरल नहीं है। जो सच्चा वैशायवान् तथा नीव सुमुद्र है, यही तो शास्त्र ने बताए हुए सन्त पुरशे के मार्भ पर चलता है, तथा जो तपस्ती है वही घूल से भरे हुए वही की आति अपने कर्भनो मन्त्रप देना है, दूसरा बोर्ड नहीं । [=-१, ११, १३-११]

सन्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिये सामारिक स वर्गी को त्याग करके निक्ले हुए भिष्ट की, सबसे पहिले अपने पूर्-सावन्धियों के प्रति ममता को तूर करना पडता है। किसी समय वह भिना के लिये अपने घर की ही या जाता है, तब वे सत्र उसकी चारी थोर से घेर कर विनय आग्रह राज श्रादि हारा सम्भाने लगते हैं। बुद्ध माता-पिना उसे फटकारते है हि, " इसको इस प्रकार ग्रमहाय खाडकर चरे जाने के बदसे, हमारा भरता पोपता कर, यह तेरा मुख्य कर्त्तप हैं, इसकी टल कर सूच्या पुरुष प्राप्त दर सदेगा। इसके निवाय वे उसको एक वश-रक्क पुत उत्पन्न होने तक घर में रहने के तिये सममाते हैं, अनेक प्रकार के लालच बतलाते हैं। कड़े बार जारदर्सा करते हैं। परन्तु जिसको जीवन पर मनता नहीं होती, ऐसे भित् कावे कुछ नहीं कर सकते। सम्बन्धियो में सद्राप्त रावनेया ले स्मायमी भिन्नु तो उस समय माह की प्राप्त हो जाते हैं, स्रीर घर वापिन्द लॉंग्यर, वे घुटनापुर्वक दुने-दूने पाप कम करते हैं। यतएव पुद्मान भिष् को पहिले अपनी साया समना दूर करने का प्रयन्त करना चाहिये। इन्य महामात्री में पशक्रमी चुरूप ही चन्त तक स्थिर रह सक्ते हैं। [१--३३]

(२)

शपने सम्बन्धियों म सन्तर रपने के समान ही इस मार्ग में नूसरा तथा निक्ष 'क्षास्तर' है। शनेत निक्ष शपने गीन आदि का श्रमिमान करते हैं और नूपरे का निस्त्वार करते हैं, परन्तु सक्या मुनि नो शपनी मुक्तास्था तक का गर्भ नहीं करता। वैसे ही, सखा चपनर्ता राजा सन्वासी वने हुए अपने एक शामानुशन का निना सरीच ने यथा योध्य समान करता है। श्रदंतर पूर्वेन दूसरे का

मिये जिना, श्रथमत्त होकर, साधु पुरुषो द्वारा वताए हुए भंगम धर्भ में समान वृत्ति से पूर्व शुद्ध रहे तथा प्रारम्भ में चाहे जैसी कडिनाइयो आ पढे तो भी दूर का बिबार करके, अपने मार्ग में श्रचज होकर विचरे । इस प्रकार जो सतत् सयम-धर्म वा सम्दर्ध रीति से पासन कर सकता है तथा सबै प्रकार की आसि दूर होने से जिसकी प्रका मरोवर के समान निर्धल हो गई है ऐसा सुनि, ५में तथा प्रश्तियों का अन्त प्राप्त कर सरता है और समार में परार्थी में समय रखनेत्राजे सथा अपनी कामना पूर्ध न होने से शोर-प्रस्त दूसरे भगारिया को उपदेश द्वारा मार्थ बता सक्ता है। ससार क समस्त प्राणियों को सुख-दुःपा में श्रपने समान जान कर, सर्व प्रकार की हिंसा से निवृत्त हुआ वह मुनि अपने अन्त समय के पहिले ही ज्ञान प्राप्त करके इतकृष हो जाता है।" इसलिये. ससार के पदार्थी को इस लोक म तथा परबोक में भी दुग्य देनेवाले र्थीर चिष्भंतर जान कर, धर का त्याग करके बाहर ची स्राम्री। पदार्थी में प्रासक्ति तथा समार के वन्दन-पूजन का काटा प्रति सूचन है फ्रीर श्रायम्त कष्ट से दूर ही सकता है। इसल्वेये, बुद्धिमान पुरप ससार के ससर्व का त्याग करके श्रानेली होकर मन-वचन पर अनुसा रग कर, समाधि सथा तप में पुरुपार्थी बने। [1-12]

परन्तु इस प्रमार सन मान्य-धे का त्याग करने प्रवेश फिला प्रति कटिया है। प्रावेश विचरते वाने कियु को निर्धन स्थान। में या सूने घर में निराम करना होता है। वहां भूमि केची-नीची होती है, डाल-मच्छर होते हैं सर्पादि मचकर प्रायियों का भी वहा घास होता है। इस पर उसको धनरा कर, इरखाने वरू करने या प्राप्त विद्याक्तर उपाय नहीं हुइना च्याहिये क्योंकि उसे तो इन भयों को जीतना ही है। इतना होनेक्द ही वह निर्मन स्थानों में शांति से, पुकाप्रतापुर्वक स्थिर होनर ध्यानादि कर सकता है प्रायना सूर्यास्त से प्राप्त कहा का तहा निवास करने का यति-धर्म पालन कर, सकता है।

जब तर यह प्वान्त में निभैयनापूर्वेक नहीं रह सकता। तर तरु वह झावारी या क्षेत्रीत में रहते वा प्रथल करता है। साधु के किये भगानि के समान करतमक काई करते नहीं। प्रजुष्प उच्चारित्र श्रीर क्ष्यम क्ष्य प्रकान भी दूमरी रीजि से बरना को पर यदि भगानि के नेवां का क्षात्रा न वर्ष तो वह तयागत बन जाने पर भी समाधि से खुन हो जाता है। वास्प यह कि भंगति क्षाह, धानकि तथा पूर्व के भौगां थी स्मृति का कारण हाँगे है। इस किये, बुद्धिमान् भिन्न क्षेत्रार्थों के ससगं से सुर रहे तथा जीवन को च्या-मृत जान कर, सर्व प्रशास प्रमास दूर करके, भीद-नावा से रहित होकर, स्वयुन्द क्य से स्वुनस्य करना कुंडरर, शीत उप्या खादि इन्द्र सहन करने, जानी पुरेगे हास स्तार हुए धभै वा धनुसस्य करे। [ ३६-२२ ]

ज्यान क्या वना जाय ? चतु खुआरी जैसे रोटे नाय (किंत, हैना श्रां द्वापर के पासे ) क्षोत्तक छेड नाय (कृत का ) सेता है, उसी प्रकार को भी की-रंगादि प्राम पर्ने तथा उपशुक्त विषयों को नातना होड नो और स्थान के उदारक स्तपुर्यों के बताए हुए सर्वोत्तम पर्ने मार्थ के त्रव्या प्रकार के तथा का हिप्त करने वाजे नियमों में इने हुए नहीं है, ये ही सात पुर्यों के मार्थ का स्वाप्त प्रकार वाजे नियमों में इने हुए नहीं है, ये ही सात पुर्यों के मार्थ का समुस्य करने के लिये समर्थ है। इस लिये, तुम मन के

कर्भनाश [ ३१

मोहं को दूर वरके, कोष, मान, माया, बोध, प्रमाद या शिविलता का त्याग करने, तथा वर्ष की वातचीत, पुत्रनाड, वाचालता व्याटि निश्मेक प्राृतियों में समय जिताना खाडकर व्यपने करवाए में तथा वर्षा। पने मायने की उध्यक्त रुगे और तथ व्याटि में प्रमुल पुर-पार्थ किराह्यों। जिनने मन, चयन व्याट को व्या में नहीं क्यिंग, उसके बिचे ब्राहम बच्चाय की सायन करना सरल नहीं है।

महर्षि ज्ञातपुत्र (महर्षित स्त्रामी) कादि ने जीर्जे पर दया करणे, जात् के सम्बूध तत्व जान कर जिस परम समाधि (घर्नमार्ग) मा उपदेश दिया है, वह बहुशुत है। इसक्रिये, सहगुर मी ब्राज्ञा-जुनार इस मार्ग के द्वारा इस संस्थार रूपी सहा प्रवाह का चन्त करों। [२२-२२]

(₹)

हमी विषय भी चर्चा करते हुए श्रीसुधर्मास्त्रामी धागे । सहने लगे—

कार्मी की रोग के रूप में समक्कर जी खियों से धिममूत नहीं होते हैं, उनकी गणना मुक्त पुरवें के साथ होगी है। जो काम भीगों को जीत सकते हैं, ये ही उनके पर यहन को प्राप्त कर सकते हैं। परम्तु कोई विश्वे मतुष्य ही ऐसा कर सकते हैं। यांनी दुमरे मनुष्य तो काम भीगों में खासनत खीर मूद बन जात है। यही महीं, ये उसमें खपनी बढ़ाई मानते हैं। पे तो यर्नमानशल को ही देखते हैं, और कहते हैं कि परकोश रेप-पर कींन खाया हैं? ऐसे मनुष्यों को चाहे नितना समम्प्या गणे पर वे विषय-सुप्य नहीं कोड़ सकते। कमजीर केल को चाहे जितना मारो-मीरो पर वह तो खाने चलने के स्टुन्टे पड़ जायेगा। देसी दशा विषयित्स क्युच्यों भी होती है। त्रिषयों में सुरा नहीं है वे चयाभेगुर है, वह जानने पर फ्रांर साधही वह भी जानने पर कि अस्युच्य भी ऐसा ही है, वे ख्रान्ससमय तक उनमें प्रियर हि है, वे ख्रान्ससमय तक उनमें प्रियर हि है, वे ख्रान्ससमय तक उनमें प्रियर हि हो है, वे ख्रान्ससमय तक उनमें प्रियर हि ही है, वे ख्रान्ससमय तक उनमें प्राप्त है। हि हो है हो हो है हो हो है हि ता वे पहनाते क्रीर विजाप करते हैं। ऐसे मनुष्ये पर द्या खानी है क्यों कि वे द्यानियों द्वारा समम्बद्ध हुए मोड-मार्ग को नहीं जातने, क्षीर ससार का सप्य स्वस्थ किसे मनुष्ये एर द्या खानी है क्यों कि वे द्यानियों द्वारा समम्बद्ध हुए मोड-मार्ग को नहीं जातने, क्षीर ससार का सप्य स्वस्थ किसे मनुष्ये एर द्या द्वारा ही है क्यों कि वे द्यानियों द्वारा सममन्त्र हुए मोड-मार्ग को नहीं जातने, क्षीर ससार का सप्य स्वस्थ है, देखें द्वानियों के वचनों पर अद्या नहीं करते। ध्रनस्य वासनाओं से पिर हुए वे ध्रम्ये मनुष्य द्यारनी अथवा चपने ही समान हुसरे की प्रमुद्धा वा ही जीवन भर धनुसर्ख स्थि पर का ही है। यर यह मोह की प्राप्त होकर संसार चक्रमें भटकते रहते हैं। [२-१२]

इस जिये, विषेषी अनुष्य, गृहस्थाश्रम में भी द्यापी योगसत-जुनार पहिलादि व्रत पानले का प्रयत्न करे। चीर, किमरो महापुर्यो से उपदेश सुनकर सल्य-मार्ज पर श्रद्धा हो गई है चह सो प्रमाया वेकर सल्यम्हि के जियं ही सक्तीमाय से श्रय्यक्शील होरर इसी में स्थिर गई। वह ने शा होपादि वा स्थान करके मन, चयन चीर काया को सबस में रचकर, निसंतर परमार्थश्राच्य में ही लगा गई। कार्या कि मूर्च मनुष्य ही सासारिक पदार्थ और सम्बन्धियों को चयनी शर्य मानकर, उमी में क्या रहता हैं। यह नहीं जानता कि चयन में सी सन को छोटनर चलेका ही जाना है तथा अपने कर्मों के द्यारियामों को भोगते हुए, दु:रा से पीडित होकर सदा इस योनि चक्र क्रें में सरका है। चयने कर्मों को भोगे विना कोई नहीं हुग्रंग। हेंगों ! वर्नमान राख ही एनमात्र श्रास्प है। ग्रेषि प्राप्ति सुन्न नहीं है। इस लिये प्राप्त कच्चाय के लिये कमर क्यों। तीनों काड के मन्त पुरत इसी बात पर जोर देने ध्याये हैं तथा वैद्याली-तमानी झातपुत्र असावीए सहादित भी ऐसा ही कहा है। सर्व प्रसार पर कालपुत्र समावाय सहादित सामा स्वाप्त स्व

ज्ञानसुन समानम् सहस्रकारन सा मुना हा कहा है। सन प्रशास (सन-प्रजन-काया द्वारा क्यने-क्यने-क्यनेन देजेसे) हिसादि पाय-कर्मों से बची, खाम-क्वयाय में तस्य बनी, खीर क्ल की क्यनेन क्यने दिना भंक्सफर्भ में यूथेना प्राप्त करें। इसी सार्थ पर ज्वतकर खानत पुरुषों ने निद्धि प्राप्त की है खीर वृसरे भी प्रशास करेंगे। [१६-२२]

—ऐयां श्री सुत्रमस्त्रामी ने बहा ।



है। उस समय वह क्षोध से कावर पति की बीड वर निश्की हुई की के समान घर को याद करता है। ये सब बिझ श्रुति कठोर तो हैं हो पर दुसह भी है पर उनसे घवरा कर भाग खड़े होने के बदल पैर्थाईक उनको सहन करना सीवना चाहिये।

उसे जासूस या चोर समक्ष कर गिरफ्तार कर क्षेते हैं श्रीर पीन्ते

(२) इयपने कोमल स्नेहसप्पत्रध को तोडने में भी नतीन भिद्ध को

कम कठिनाई नहीं होती। उसे भिष्ठा मागने धाया देखकर, उसके माजन्त्री उसे घेर कर विवास करने खगते हे "हे तात! हमने पाल पोप कर लुके बड़ा किया, अब तू हमारा मरण-पोपण कर, ऐसा करने के बढ़ते सू हमें स्वाग क्यो रहा हैं ? युद्ध माता-पिना का भरए-पोपए तो बाचार है, उसका त्याग करके तू धर्नको वैसे प्राप्त कर सकेगा? तेरे बढे-पृढे मधु भाषी हैं। तेरा पुत्र ती श्रभी वालक है, तेरी की भी जवान है, हो सरसा है यह कुमार्थ पर चलने लगे। इस लिये हे तात। तु बापिस घर कींद्र चन । श्रव मुक्ते कीई कम करना नहीं पड़ेगा, इस सब तैरी सहायता करेंगे। तेश ऋण् (क्षे) हम भाने चापम में बाट जिया है ग्रीर व्यापार धंधे के लिये हम तुके पिर धन देंगे। एक बार सू फिर चन। प्रगर मुकेन रचेती तू फिर चन। जाना। ऐसा नरने से तेरे अमण धर्भ में बाधा नहीं खानी।" यह सब मुनकर छपने प्रेमियों के स्तेह-सम्बन्ध से बबा हुआ निर्देश सन का मनुष्य धर की श्रीर दींडने लगना है। तथ तो उसके सम्बन्धी भी एक बर हाथ में शाने पर उसको करो और से मोग विलास में करड कर घटी भर उसकी नहीं खोडते।

इसके सिवाय, दूसरे थलेक प्रश्नीमन हैं। किसी पवित्र जीजन स्वर्गान करने बाजे उत्तम साधुको देग्यकर राजा, ध्यानय तथा माह्यएएत्रिय उसे पेर कर उसे ध्यानर-पूर्वक थ्यपने यहां निर्भातिन करते हैं।
ये कहते हैं, ''हे सहार्य ! हसारे ये रच वाहन, की, ध्यलंकार, राज्या छाड़ि सव पदार्थ थाप हो के हैं। आप कृपा करके उन की 'जीकार करें, जिससे हमारा कल्याचा हो। यहां थाने से आपके दत का भंग नहीं होता थार इन पदार्थों को स्वीकार करने में ध्यापकी दोई शेप महीं लगाता वर्गीकि ध्यापने सो बढ़ी नप्यध्यां की है। यह सब सुनकर मिन्नकीयन तथा तपक्षार्थ से उने हुए निर्मल मन के मिन्न पदाव पर चयते हुए बुढ़े बैल की भांनि ध्या-बीच में ही हैठ जाते हैं थार काम मोगों से सुभावर संसार में विषर पढ जाते हैं।

कितने ही सिखुणों में पहिले से ही चायमियानस की कभी होती है। सिमाँ से साथा गरम (मासुक) पाणी पीने के कटीर नियक्षें से ये क्य हार आकेंगें हुमका उनकी घायमियामा नहीं होता। चे पिले से ही ऐसा क्षेत्रा था पड़ने पर क्षेत्रण निःहि में कटिमाई न हो हरक लिये पैयाक ज्योगिय खादि खाक्किक के साधन खरा एसते हैं। ऐसे मनुत्यों से कुछ होने का नहीं क्योंकि निम्न खार्म उस समय उनका मासना करने के बहले, के पहिन्ने से लगा राने हुए साधनों का आध्य के बैदने है। मुखुकु को को प्राय हथेकी में जेहर तिश्वंक होकर खचल रहते हुए अपने मार्ग पर धारी बदना चारेंदे। [ 3-७ ]

भिष्ठ को विभिन्न ज्याचार-विचार के परतीर्थिक-परचारियों के ज्यारेंगें का भी मामना करना एडता है। ऐसे समय अपने मार्ग में इड निवाय से रहिन भिष्ठ घयरा जाता है जीर शैक्ति दम जाता है। देने बाते साधनों से आस होता होगा ? तब तुम आव्यन्तिक सुख की प्राप्ति के बिदे ऐसे दुष्प देने वाले क्ट्रोर साधनों का चाप्तरण स्वां करते हो ? यह की तुम्हारा विबक्तत उच्टा ही मार्ग है !!! [६-७]

ऐसे ही दूसरे कहते हैं......" कियों के साथ काम-भीग सेवन करने में पया डोय है जो तुम उसका खाग वस्ते हो ? उसमें तुमको मोड़े थोडा नहीं होगी और न कोड़े पाप ही सगता है, प्रश्तुत होनी को शांनि होगी है!? [x-9x]

परन्तु महाकामी नास्तिकपुरर्षों के पेसे शब्द सुनकर

वृद्धिमाल् भिजु बांगाडीत होकर अपने साधनमाशे के विषय में स्वयं स्व स्वयं न सने। अगत् में विविध साम्यता और साधार धाने पुरण सपने को क्षमण कहाते फिरते हैं। उनके ऐसे लुक्षानेवाके या फोच करने वाने साम प्राच्य स्वयं प्राप्त मान न स्वयं मान पुरण में ही हुए वे मुक्ते मञ्जूष नहीं जानते कि आयुष्य और जवानी तो स्वयंभेगुर हैं। धन्त समय में ऐसे मञ्जूष करूर पहाताते हैं। इस लिये बुदिमाल्य मुल्यं तो, समय है तब तक प्रयन्त पुरुषों से हुन्तर क्षममंत्रीयों में से निकल कर, सन्त पुरुषों के बनाम् हुत्यं मार्ग के स्वनुष्य स्वयं प्राप्त कर्म क्षमान्त्रीय से सुन्तर होने का प्रयन्त करें। जो कामन्त्रीय सुन्तर-स्वार की हुन्ता का स्वाप्त कर मके हैं, वे हो हम मोजन्त्रीय मिश्वर रह मके हैं, यह बाद रहे। [ १३–१० ]

ऐसे द्यानेक धन्तर—बाह्य बिच्न द्यार प्रजीभन शुपुद्ध के साथै सं धाते हैं। सब को प्रथम से ही सनम जेने घाले भिद्ध उनके प्रचानक द्या पड़ने पर भी नहीं धवराता। धनेक क्ल्बे भिद्ध इन विकों के न धाने तक को ध्रपने को महायूर सावते रहते हैं, पर बाद में को

# चौ्या अध्ययन —(°)—

# स्त्री-प्रमंग

श्री सुधमस्यामी कहने तने—

माता पिता शादि मुदुष्यिको तथा काम भोगो का स्वाम करि, धारम-कश्याया के लिखे तस्यर होकर निभैन स्थान में रहने का शंकरप करनेमालें भिन्न की, शिक्षा तथा उपदेश खादि के समय अमेन धन्दी प्रीरिक्यों से मध्या होना है। उस समय अमाद से अध्या धपने में रही हुड़े यहाना के कश्या हैसे प्रसंग यदाने यासे भिन्नु का जर्शा ही अपयान होता है।

कारण यह कि जानेक हुआति खिलों हैसे समय जमान सुन्दर मिछ को लुमाने के जानेक प्रयत्न करती है। किसी यहाने से वे उसने विवाहन पाम कानर बैटती हैं जीर अपने सुन्दर वज तथा जंग-प्रयंग की जोर उसका प्यान आकप्ति करने वा प्रयत्न करती हैं। [1-2] वे सुन्दर वजकांत्रार से सुस्तिजत होकर, उपके पाम जाकर कहती है, है मिछु! में संसार से निरक्त हो गई हूँ इस विवे सुन्दे भागित वजाता है, वेसे ही वे कियों मालुग नहीं सके इस प्रकार लुमाठी जाती है। फिर तो वह जाल से पूँमी हुई हारिनी वी तरह पाह जितना प्रयत्न करें पर उँसमें से छूट नहीं सकता वी उस समय वह सच्ची बात स्त्रीकार काने के बदले अपनी निर्मेश की हींने हानता है और 'ऐता नीच वर्ज में बक्क " ऐसा कहकर, खाति प्रमद करते हैं। किसी समय खुले-आम पकट जाने पर तो वह कहता है कि, ''जें तो कोई पाप नहीं करता वह। वह तो मान मेरी गोद में जेट गई थी! 'इस प्रदार वह मूर्फ म्लूप अपने मान मेरी जो के लिये कुठ बोलकर तृता पाप करता है। इसलिये-पहिले से ही खियों के निकट प्रभा में न आये, यही बुहिमान, का प्रथम लक्क्य है। [१०-१६, २८-२६]

(२)

एक बाद ऐसे प्रसंग में शाक्त किसी की के प्रेम में फंमने के बाद उन मोगोन्त्र भिश्चको की क्या दशा होती है, उसके उदाहरण के लिये में भिश्च के गृहभंसार का क्यान करता हूं, उसे ग्रुम सुनों। यह कोई कल्पित नहीं है पर खियों में फंसे हुए अनेक भिश्चको ने बास्तव में किया हुआ है।

ज्ञन तक भिष्ठ अपने वश में नहीं हो जाता, तब तक तो की दसने मित्र फिट फर काती हुई कहती है कि, "हे मिड्र, मैं मुम्हारी मित्रतमा होने पर भी यदि आप मेरे समारी होने के कारण मुम्हारी मित्रतमा होने पर भी यदि आप मेरे समारी होने के किये तैयार हूं। पर मुभे छोड़कर कहीं चले म जाता।" पर बार में जान मिड्र विकट्ट क्या में हो जाता है, तो वह की उसमें छोड़कर कहीं चले म जाता।" पर बार में जान मिड्र विकट्ट क्या में हो जाता है, तो वह की उसमें हो तरहार करने लगती है और अपने अच्छे हुई सम काम उससे कामे लगती है। उसे भिन्न का चल्न नहीं चाता तो पर शान और उसमों काने के लिये तमेली और सरमी-कड़े की

स्थवस्था करने के लाख राजचुका कहता है। अपने कुठ करने भी उससे साफ करनाती है ऑह पैर ट्ववार्ग है। उसके लिये गेष आहि पहार्थ, अजन्छ तथा (केश-सुंचन न वन सकते के कारण) नाई की भी क्याम्था अभी के करती पडती है। [१०६]

यह तो साफी बनी हुई स्त्री के गृह-संसार की घात हुई 1 पर यदि वह भिन्न गृहस्थी की.के साथ ही वैध जाता है तो फिर उसको उस की के लिये लाने की चीजों का पार नहीं रहता ! सुबह ही दौत साफ परने के लिये मंत्रन, स्नान के लिये लोध वृर्ध का आंवले. मुंद में रगड़ने के लिये तैल, होट पर लगाने का नंतिक्यें, वैसी में पहिनने के लिये लोधक्सम, नाक के बाल उत्वादने के लिये चिमरी. वाल कादने के लिये कंघी, येशी बांघने को उन की दोरी, तिलक निकालने की मलाई केंक्र और काजल: इसके उपरान्त पहिनने के वस्त्र और आसूपण; सिवाय इसके गाने पीने की वन्तुएँ और उनके साधनीं ही व्यवस्था; घडा तपेक्षी श क-भाजी, श्रनाज, सुपडा, सुमला चादिः चार सबके बाद पान-सुवारी । इसके बाद खुवरी, माँजे, सुडे होरा, कपडे धोने का सीटा तथा कपड़ों का रंग फीका पहने पर उनको रंगने की व्यवस्था भी करनी होती है । सर्गात के लिये विका ग्रादि बार्ने ऑर वर्षा काल में घर, ग्रानाज, नहें रस्ती का माट भीर कीचड में भैर गराय न हो इससे लिये पहिनते का खड़ाऊ धारि भी चाहिये ही ![७-१४]

्रेमा करने करने यदि वह गर्मिश्वी हो गई सो उमर्की मांगों का पार नहीं रहता है। रनको भी उने नक में दम थाने नक पूरी करनी होती है। उमर्ती—बीबन के फबरूप में पुत्र उपख हो तत्र मो उस मिखु धीर लहु उट में कुछ थन्नर नहीं रकता। उसरी २= 1 सूत्रकृतांग सूत्र स्त्री बारबार उसका तिरस्कार करके बच्चे की बहलाने की कहती है

तथा ध्रनेक बार क्रोधित होकर उसे फॅक देने का कह देनी है! सत को भी उसे भींद में उठकर पुत्र को लोगी गाकर सुलाना पडता है; धार शरम व्याने पर भी खी को लुश करने के लिये, उसके कपडे

धीने पडते हैं। [११-३७] इस प्रकार भीग के लिये स्त्रियों के वश में हुए घनेक भिष्ठभी ने किया है। इसलिये, बुद्धिमान् पुरुष खियों की प्रारम्भ की लुभाने वाली विनंतियों पर ध्यान देकर उसका पश्चिय धीर सहवाम न बटावे । श्वियो के साथ के कामभीग हिंसा परिप्रहादि सब

महापापों के कारख हैं, ऐसा ज्ञानी मनुष्यों ने कहा है। ये भीग नामरूप हैं और कस्याण से विमुख करने वाजे हैं । इसलिये, निर्मंत चित्तवाला हुद्विमान् भिन्नु व्याप्मा के सिवाय सब पर परार्थी की इच्छा का स्थान करके, मन, बचन, चाँर कावासे सब परिपह सहन करते करते, मोत अप्त होने तक, बीर अगवानु के बताए हुए मार्ग

का श्रमुमधा करे ! [१८ २२]

— ऐमा श्री सुधमन्त्रिमी ने कहा ।



### षांचर्वा अध्ययन —(•)—

# पाप का फल

श्री सुधमरियामी ने वहा—

भैंत पुरु बार महर्षि केवनी महानिर से पुढ़ा था— 'हे सुनि! धनानियों की नरकमें कैसी दक्षा होनी है? वहा किस प्रकार के हुन्न होते हैं। इनको में नहीं आनना, इसलिये चाप सुभे कहियेगा।"[5]

इस पर, नीजबुंद्ध कारवय (नहाबीर) ने एकर दिया- "सुन, पायकों दीन वनकर कैसे व्यवस दुख क्षेत्रण हैं में कहता हूं। व्यवस तीत के निये पायकों कात्रीत मंत्रवृद्धि निर्देश लोगा, व्यवस्थान किस करनेवाले, इस्ते के प्रकृत करते मारियों की सुखे वार्ष हिंसा करनेवाले, इस्ते के निर्मा स्वाप के निर्मा के निर्मा के निर्मा के निर्मा के प्रकृतिकाले के निर्मा के निर्म के निर्मा के निर्म के नि

"नारिक्यों को हु परश्य देने वाले देव, 'आसे, करो, कीसे, जलायों ' ऐसी गर्मना करने रहने हैं। नेचार नात्क्याओं यह सुनकर अब से रहे-त्रके वनकर कहीं आगता चाहते हैं, पर उनने रात्ना नहीं मिल पाता। इस पर नेतन होकर ये दुश्य ताथ में दुश्यों नी पीहा करने हुए प्रति लागे समय तह जलते गरने हैं। [६-०] हे क्रस, असहा दुल कारक ऐसी नरक की वैतरणी नरी के रियय में तुने सुना है 9 असो की घार के समान तेज पानी की इस नरीको पार करने के लिये इन नरकगासियोको वहाके परमाधामी दें। भाले और तीर घुसेड धुसेड कर घकेलते हैं, यदि कहिं कीच में आराम के लिये रुपते हैं तो ये पिर उनको शूल या द्रियूल सुभाने लगते हैं। [ = - 8 ]

" हस नदी के समान वहां धनेक कुला के सागर स्थान भरे पड़े हैं । हुशैन्य, गरमी, आमि, अंघकार और धनेक प्रकार के बाखाओं की मार— ऐसे दुख पहुंचाने के साधनों से भर-पूर उन स्थानों मे जीवों को कुला दिया जाता है । वहां कदा चलि कुला की

ऐसी बोफार होनी रहती हैं, सानों क्सिी नगर का वध (करतेय म) हो रहा हो । परमाधामी देव पापियोंको उनके पापोकी याद दिखा-दिखा कर मारते रहते रहते हैं । उन वेचार जीवों को ये दुःख और मारकाट अपेखे ही स्वयं सहन करना पड़नी है, वहा उन्हें कोई चचा भी तो नहीं सरता । अनेक पापों के बरने पाले इन फानायों है, सपनी सब हु और प्रिय बस्तुओं से खला होकर, ऐसे खरवन दुगैय पूथे नीड-भड़के से स्वयस्त्र कास-वीप से भरे हुए उन एथिन प्रसद्ध ऐसे नरक प्यानों में बहुत समय बिलाना पदता है। पूथे भव के विशे हो इन प्रकार थे नरक के देव बोध करके उन जी में के शरीर पर शाखाओं के बार पर बार मारते हैं । हे आयुपान है ऐसा

िकराल त्रास स्थान यह नरक है। पूर्व में जैसा किया हो, वैसा ही परलोक में साथ अपता है। पाषियों के पर्ल्य तो ऐसे नरक

में सदला ही होता है।

"हे ब्रालुप्पान्! बुद्धिमान् मनुष्य ऐसा जानकर समस्त विश्व में रिसी की हिंसा न करें; संसार के वर्शभूत न हो कर, सर्व प्रकार से परिप्रस दुव्दिका खाग कर के, सत्ये निद्यान्त की शरण क्षेकर परस बोध को प्राप्त हो । पहु, पढ़ी, देव, प्रजुष्प-चे सब कर्म-फल के चक के घतुनार हैं, ऐसा जानकर, मंतिमान् मनुष्य मरने तक संबमधर्म पालने का ध्यान रखे।"

—ऐमा श्री सुधमस्त्रामी ने कहा।



### छठा अध्ययन

#### -(°)-

## भगवान महावीर

भगवान महाबीर स्वामी के विषय में दिखेश जानने का अब-सर देग्यकर जम्यून्वामी ने पद्धा---

है भगदन ! सर्थत्य जीदों का हित करने वाले धर्भ के उपदेशक महावीर न्याभी कीन थे -- वैसे थे, यह जानने की इरहा मेरे समान ही दूसरें को भी है। इस लिये, बापने जैसा सुना हो बीर जाना हो, घट इस लयको घट सनाइये।

श्री मुधर्मान्यामी कहने लगे--

ये महापुरप सर्ददर्शी थे, केवलज्ञानी थे, दोष मात्र से रहित थे, भृतिमान् तथा स्थिर चित्त के थे । वे समस्त प्रन्थियों को पार कर गये हैं धतपुर श्रव उनको फिर जन्म प्राप्त नहीं होगा । घरवार का श्वाग करने वाले सन्यासी और सूर्य के समान चनुत्तम तप करने वाले तपस्त्री थे। [१६]

वे प्रज्ञान में अच्य सागर के समान थे; श्रगाधता श्रीर स्त्रस्त तामें महासागर के समान थे; तेज में देवाधिपति इन्द्र के समान श्रीर सहन करने में पृथ्वी के समान थे। वे श्रनुभनी थे; तुत्राल थे; नीव बुद्धिमान् थे; कोध, मान, माया, श्रीर लोभ श्रादि दोवों के रहित ये; मुक्त ये; परिपूर्ण पराकर्मी ये; पर्यतीमें उत्तम सुरर्शन (मेरू) के ममान और धानन्द के स्थल देवभूमि के समान अनेक गुणों से सम्बद्ध थे। [ ७–२४ ]

लम्बाई वाले पर्वनों में निपध के समान, घेरे वाले पर्वतीमें रुचक के समान, [ये दोनों पर्वत जल्बुद्दीप के पार माने जाते हैं ] ब्रह्मों में सुर्थ देवीं के कीडास्थान शाहमलि युक्त के समान, बनों में नन्दनवन के समान, शब्दों में मेंघगर्जना के समान, तारों में चन्द्रमा के समान, सुगन्त्री पश्चार्धे में चन्द्रन के समान, सागरों में श्रवंभूशमण महासागर के समान, नार्भों में घरकेन्द्र के समान, रसो में ईख (गरे) के रम के समान, हाथियों में ऐरावत के समान, पशुमी में लिंड के समान, निर्देशों में गैया चौर पविषों में गरुड के समान, योद्धाओं में कृत्य के समान, पुरों में कमल के समान, चत्रियों में ईतरफ (महाभारत के समापर्व में वर्णित चित्रय ) के समान, दानों में धम-यदान श्रीर सम्य वचनों में इसरे की पीड़ा न पहुंचाने वाले घचन क समान, तर्पों में प्रदावर्थ के समान, श्रधिक जीवित रहनेवालों में लव-सत्तम (देव जो मात लग्न श्रधिक जीवें तो भोच को माप्त हों ) के समान, सभाग्रांमें मुधर्भ-कर्य स्वर्ध के शकेन्द्र की समा के समान, तथा सब धर्मीमें निर्माण के ममान ये ज्ञातपुत्र महामुनि महाधीर सब मुनियों तथा मनुष्यों में ज्ञान, शील, श्रीर तप में सर्वेत्तिम थे। शिक्ष, शब-२४ ]

इस होक तथा परलोक के सब काम-भोगों का स्थाग करहे, दु:रों का नाम करने के हेतु से इन्होंने श्रति करोर तपस्या की थी; श्रीर सी-भोग, रातीमीजन तथा समस्त भोग पटार्थी का सदा के लिये खाग किया था। पश्चात् सर्वोत्तम शुद्ध-ध्यान ग्राप्त करके वे महामुनि
निद्धि को ग्राप्त हुए। श्रप्ते समय में प्रचलित क्षित्रावादी, श्रप्तिदावादी,
वैनियक, चौर श्रप्तान्वादियों के सब विरोधी वादी की जानते हुए भी
उन्होंने जीवन-पर्यंत संपम धर्म का पालन किया। इसके सिवाय, सव
पत्राधों का स्वस्य जानकर, लोगों के कल्याया में हितकारी धर्म की
दीपक की मीति प्रषट किया। सेजली लाग के ममान बह धर्म
सब कर्मों को नष्ट करने बाला है। [१२-४-४-२६-२

हुन्द युक्तियों से संस्थापित उस घर्म को द्वस भी प्रसादरहित होतर श्रद्धापूर्वक श्रद्धास्था करो । उस घर्म को बरावर सप्तमकर श्रद्धापूर्वक चलने वाखे पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होते हैं श्रथवा देवों के अधिपति हन्द्र के समान उत्तम बद प्राप्त करते है । [२१]



# सातवां अध्ययन —(•)—

# अधर्मियों का वर्णन

श्री सुधर्मान्यामी कहने लगे— विगने ही मनुष्य गृहसेमार का स्थाग करके सन्यासी वन जाने

पर धाम जलाते रहने हैं धाँर आनते हैं कि उससे (पशािर पा भूनों नापने से) मोच मिलेगा। परन्तु इस प्रकार नो वे ध्यानकरा अर्थरर दिसा ही करते हैं। उन्हें आन नहीं है कि खेडज, जरायुन, होवड़ और रास्त्र प्रांत है। उन्हें आन नहीं है कि खेडज, जरायुन, होवड़ आर होता होने हैं। यात स्वान पृथ्यी, जल के बहुत आय सुलागे से प्रांत, पृथ्यी नया धाम-पान के धनेक उद्दे हुए जीव बादा की प्राप्त होते हैं। लक्की-चंडो में रहने वाले जीव भी धाम सुलागे में मर ही जाते हैं। हुए प्रकार, वे युन सुल्य धाने सुल के लिये प्रतेत जीवों का नादा हरके, वापकी बोवजर, सुरन होने के दूरते प्रतेत जीवों का नादा हरके, वापकी बोवजर सुलन होने के प्रत्य प्रतेत प्राप्त होने हैं। एक से निक्त प्रत्य पा प्रत्य स्वरंत होने के प्रति प्रवार पर के प्रत्य के प्रति हैं। एक की मान से प्रत्य पा प्रत्य स्वरंत होने के प्रत्य से प्रत्य के प्रत्य पाय-कर्मी वा फल जीगते हुए, ( स्थयं ने निम प्रत्य स्वरंत को मान होते हैं [ १-६ ]

र्ग्यार भी उन कोनों की मृद्दता को क्या कहा आपी सुबक-शाम ग्राम मुद्दामाने या पृक्षी तापने से यदि ओए मिखता हो ती लोडार ग्राप्ति तो पूरे स्मित्र ही वहे जारें ! [१५] कितने ही मूद तो ेमा तक वहते हैं कि, "नामक वा त्याग करने से सोव मिनता है। वे नमक तो खोड़ देते हैं, पर मिदरा, मात और तहसुन नो उदाया ही काते हैं! किनकी दुद्धि इस प्रकार सर्वण मह हो जाती है, ऐसे ही मनुष्य अपने खिये मोच से उच्छी गति को तैयार करने है। [१२-१३]

धारो किनने ही पूजा भी मानते हैं कि उड़े पानी से (पुषहराम नहाने-धोने से) भोज सिखता है। सुरह-साम पानी में नहाते रहने से ही परि भोज प्राप्त होना हो ते पानी में रहने वाले मध्यी प्राप्ति जीव तो हुरन्त ही भोज को श्राप्त हों। पानी सें पाप-कर्म थुळा जाते हीं हो साथ में सुपय-रूमें भी थुळा जाते न ?

इन खोगों ने इस प्रकार के सिद्धालन निया विचार कर सना लिये हैं। इनके आभार पर सिद्धि तो प्राप्त होगी ही नहीं पर इससे उठदे वे अज्ञानी प्रनेक प्रकार से प्रक्षित, जल, जाति जीवीं की दिसाँ परके भेनार को ही प्राप्त होंगे। अपने सुख के लिये दूसरों की डिसा फरने चाला कैसे सुख्ती होगा है इसलिये, हुदिमान् अपनुष अन स्पापकों प्रविधीं की हिंसा से सर्थ प्रकार में नूर रहे और नूनरे पापकों में भी धानी ब्राप्ता की रहा करें वर्षों कि किसी पाप को भी करने बादे की ब्रास्त में रीना और अंकिया प्रकार है। [19-20]

यह मो विधर्मियों की बात हुई। परन्तु सदर्भ रूपी माथे को प्राप्त हुए प्रवेक जैन भिष्ठाओं से से भी कोई, किसी बाहरी प्राचार का पालन करके दूसरी चीर व्यवसार का संवन करते हैं। वे भी प्रधर्मी ही है। उदाहरण के लिये, जनेक मिष्ठक वद बीज श्रादि सर्वाद खादार का खाल वह देने हैं चीर निर्जीव तथा दूसरे ने प्रपने

धवर्मियों का वधैन [३७ लिये ही तैयार किया हुआ निर्मेष भग्न-पानी सेने का व्यवहार पालते हैं परन्तु बाद में वे देनी निर्दोष भिज्ञा तक का अंप्रह करते हैं; ध्रयवा जहाँ स्माटु भिका निवर्ता हो, ऐसे घर की ग्रोर उरसाह से दींडते हैं; प्रथवा पैट-पूजा की साससा से धर्मीपट्टेश देते हैं; श्रयमा श्रप्त के लिये श्रपनी या इसरों की प्रशंमा करते हैं। श्रथया दुसर्गे की खुकामद करते हैं। धान के लोलुप मुक्स के ममान चन लोल्प वे मिन्न चरूप ममय में ही बाचार शर्ट कुरील चीर गाली जिलकों के सम्पन निस्तार हो कर विनाश की मात होते हैं। मच्चा भिन्न तो परिचित न हो ऐसे स्थान पर जाकर भिजा प्राप्त करने का प्रयत्न करें, श्रीर शपनी सपक्षर्यों के कारण मान श्रादर की श्राकांका न करते। मुनि का धाडार सी संयम की रका के लिये ही होता है और इसी प्रकार निर्देष पानी का उपयोग भी जीवित रहते को ही। फारण यह कि कैमा ही निर्देश क्यों न हो, फिर भी पानी के उपयोग में कभैशन्यन तो लगा ही हचा है। तो भी, किनने ही जैन भिष्ठ प्राचार के प्रमाण के चनुमार दूसरों का उपयोग में लिया हुआ, गरम किया हुआ, निर्जीव और निर्दोष (प्राप्तुक) पानी

भोग ला कर बाद में उसे शरीर तथा कपडों की सफाह के लिये
नहाने-घोने में काम लेते हैं। ऐसे भिड़ सच्ची भिड़ता से बहुत दूर
हैं। दुढिमान् भिड़ तो चपने में से सब पाप दूर डोकर संयम में
पूर्णता प्राप्त ही इसके लिये ही शरीर घारण किये रहता है।
उसने तो सब संगी और मब प्रकार के काम सोगी की जागरिक की

स्थागा दिया हरता है, यह ता सब जावा का असवदान दन याता आर निर्मेंस ग्रन्त करण्यावा होता है, यह तो श्रपनी पाप वृत्तियों से सम्राम में श्रामे लडनेवाले चीर की भाति युद्ध करता है श्रीर ग्रपना पूर्ण

पराफ़म दिखाता है। ऐसा करते हुए वह सब तरफ से ( आतर-बाह्य शबुधों से ) परिये के समान भजे ही हिल जाय या झुखु भी का जरी हो, पर पिर भी एक्बार कर्मों को विखेर देने पर, धरी टुटी

हुई गाई। के समान वह तो फिर सन्मार की धोर नहीं बढता ! [२९-३०]

---ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा ।



## आठवां अध्ययन —(॰)— सची वीरता

नम्बु स्वामी ने पृद्धा---

"हें भागवन्! बीरता हो वें प्रकार की कही आनी है। धर्म-धीर की धीरता किस में है और उसका बबैन कैसा किया गया है; आप उसे कड़िये।"[१]

भी मुधर्मान्यामी कहने लगे —

"हे आयुप्पान्! तेरा चडना डीक है। लोगों में इसके सम्बन्ध में वो मान्यता है। बुख कभे को यीर्य (धीरता) वहते हैं, जब कुड़ सुप्रांग्य सुन्ति चक्के को यीर्य कहते हैं। प्रमाद कभे है और प्रमाद धक्में है। जो प्रमुचियो प्रमाद्युक्त हैं याति प्रमे ते विद्युख हैं। ये स्वभंस्थ्य हैं, चलपुब स्थादय है। जो प्रवृतियो प्रमाद रहिस हैं, यानि घभे के च्युत्यार हैं। ये चक्नभें हैं, चलपुब करने के योग्य हैं।

उदाहरण के लिये, प्राणियों के नाश के लिये शक्रक्रिया भीवने में, कामभोगों के लिये माणा चादि का चापरण करने में या संपमाहित शीर वैदेशाव से शुक्त होकर, मन, वचन चीर काया से इस क्षोक या परलोक के कभों की करने में-संदेश में निनसे चहित 608

हों ऐसी रागद्वेष पूर्ण प्रमृत्तियों में—िद्धाया हुआ वीर्थ श्रथीत् पराजम, ससार को प्राप्त जरानेवाले कर्न (बधन) के कारण होने से त्याउप है। ि१-६ ी

. श्रार, बुद्धिमान मनुत्यों के श्रकर्भ बीध को वहता हु, उसे

सुन । मुद्रिमान् मनुष्य जानते हैं कि मनुष्य ज्यो ज्यों भाधिक पाप करता जाता है स्यो त्यों चित्त की श्रशुभता (श्रशुद्धि) बडनी जानी है और ममुख्य श्रविराधिक वैरों में बधाता हुआ सन्त मे द्वा को प्राप्त करता है। और स्वर्ग धादि स्थान भी नित्य नहीं हैं, क़द्रशिवयों और मित्रों का सहवास भी घनिष है। इसनिये, समकदार स्रोग समस्त मोड-समस्त का स्वाग करके सबै शुभ धर्भयुक्त और श्रेष्ट पुरुषों के बताये हुए मुक्ति के मार्ग को क्षेत्राने वाले शार्थ धर्भ की शरण क्षेकर, पाप-कर्भ का काटा मृत से निज्ञाल फैकने के लिये धर्भ के चनुत्तार प्रयक्त पुरपार्थ

करते हैं। कारण यह कि अपने कल्याण का औ उपाय मालुम हो, उसे युद्धिमान् अपने जीवन में तुरन्त शीख खेते हैं। [ १-११ ] ऐसा बुद्धिमान् मनुष्य अपनी बुद्धि से या द्**सरे के पास** से

धर्म का रहस्य समय कर उसमें पूर्वस्य से प्रयत्नशील होने के लिये. घरवार खोडकर निकल पहता है। कलुवा जैसे वपने वंगों की शरीर में ममेट क्षेता है, वैसे ही वह सत्र पापरृत्तियों हाय-पैर श्रादि कर्मेन्द्रियो धीर पाची ज्ञानेन्द्रियों सहित मन श्रीर उसके डोपी को समेट लेता है, सप प्रकार के सुनों का त्याग करता है. श्रीर कामनाश्रों से जांत होकर भामनि से रहित होकर मोदमार्थ में ही प्रप्रल पुरुपार्थ करता है। यती बीरत्य धर्मबीर का है। [ ११−१≈ ]

मर्चा-बीरना [४९

यह आयों की दिमा नहीं करता; भोरी नहीं करता; निभासधात नहीं करता असप नहीं बोलता; धर्म का उद्वेचन मन-यचन से नहीं चाहता तथा जिनिन्द्र्य होक्द आसा की सथ प्रकार से रहा करना हुआ विचासा है। वह चुमाबाद और निराद्य होकर मन्त्रा प्रयन्तरील हहना है, और सब प्रकार की पाप्रक्रियों का खाग करते, महत्ररीलता की परमध्ये मानकर व्यान योग को साधता हुआ मोज पर्यंत विचरता है। [१६-२५;०४-६]

इस प्रकार, ज्ञानी खाँर खजानी जोनों ही समान धारता ने दिवाने हुए भी; छापूरे ज्ञानी खाँर सर्वथा खजानी का चाहे जिपना पराक्रम हो पर बह धाहाद है और कभे-बच्चन का कारण है, परन्तु ज्ञान और योध से महित अनुष्य का परायम शुद्द है और उसे उसरा बुख एक भोगना नहीं पडता।

योग्य रीति से किया हुआ तप भी, यदि कीर्ति की इंप्झुं से निया गया हो तो शुद्ध नहीं होता। किय तप की दूसरे नहीं जानने, यह सरचा तप है। [२२-२४]

— ग्रेमा श्री मुधर्मास्वामी ने वहा।



### र्नोवां अध्यय*न* -(॰) -

धर्म

जम्बूम्बामी ने पूछा--

" हे भगवण्! मितमान् ध्राह्मण महावीर ने कैसा घम कहा है? भाष उपको कृषा करके हमें कहिये जिससे हम उसमें प्रयत्नरशित को !!

श्री सुधर्मास्वामी ने कहा---

''निनेशर ने जिस सीधे सच्चे मार्ग का उपदेश दिया है, उसे में तुष्टे कह सुमाता हूँ। तुम उसे सुनो। उस धर्म को कानने खीर पावने का खिकार किसे हैं, वह में पिहले कहता हूँ। वो मनुष्य अपने में विकेट मेंडट होने से संभार के पदायों और भावों के मनुष्य अपने में विकेट मेंडट होने से संभार के पदायों और भावों के प्रति कैराम्बुक होगवा है, खीर वो मनुष्य आसिक्युर्देक होनेवाई। प्रवृत्तियों के द्वारा वंधनेवाले समाईथ तथा पुष्ट होनेवाले कामों खीर उनके दुश्करूपी फार्जों को जामना है, बढ़ी हुस मार्ग का प्रधिकारी है। वह जानता है के मनुष्य जिन पदायों के लिये विधिय पूर्वतियों काता है, बे सल पदार्थ मेंसु के बाद मुद्दीम्पर्यों के हाथ में पर्जे आते हैं, खीर उसे तो मात्र श्रप्ते करों को ही शुगतना रह जाता है। उस समय निनके लिये उसने सब प्रमुख्यों के धी, घर्मे ४३]

ये सब - माता--पिता, आई पनी, पुत्र, खीर पुत्र-वयु--रहा करते नहीं थाते । ऐमा मामक कर वह माना की छोड़ कर जिन भगवान् के परम मार्ग को खीकार करता है। मानुष्य के विवेक और वैराष्य की सर्त्यो परीचा तो हसी में हैं कि वह मास हुए कामभोगों के माने बारुपित न हों। ऐमा विवेक और वैराष्य करता होने के बाद वह अधिकारी मानुष्य धन--व्यपित, पुत्र, बुहुखी, माना और स्रोक का खाग करके संपार से शक्य (निर्येष) होकर सम्यासी यने।[1-0, 82]

माद में, उम मुशुष्ठ की तेज प्रजाबान, पूर्व तपन्धी, परानमी, फारमजान के इस्कुक, पृतिमान, तथा जितिन्द्रय नदगुर की दारम प्रमास करना चाहिये वर्षोंक जानप्रकार प्राप्त करने के लिये गृहसैनार का खारा करनेवाले उत्तम सप्तुरप ही मुशुष्ठ अनुष्यों की परम शरया है। ये नय बच्चानों से मुक्त होने के कारण जीवन परी नथा विषयों की धावांचा खोर सब प्रकार की याप प्रवृत्तियों से रहिन होते हैं। ऐसे मदगुरु की शरया खेलर वह निर्मेष्य प्रशासुनि सहावीर के बनाए हुए मार्ग में पुरुषायं करे। [१२-१४]

पृथ्वी (जल) श्रद्धि, बाबु, बनम्पिन; श्रेटन, पीतन, जरायु, रसन म्पेटन श्रीर उर्द्धिम इस प्रकार जीवों के क्षः भेद हैं। उनको जानकर विद्यान मनुष्य मन बचन श्रीर काया से उनकी दिन्या श्रीर स्पर्य सुप्र के लिये उनके परिश्वह का त्याग करे। उसी प्रकार उसे मृद्र मैपुन श्रीर चोरी को भी बहापाप ममस्कर खुंद देना चारिय। प्रोप, मान, माया लोभ श्रीर भी जनन में कभ-बन्च के भारण है; इनका भी त्याग ऐमा जानकर करे। [च-32] टिप्पणी । पहिले पाच प्रकार व स्थावर जीत कीर पिछले ई ग्रम के भेद एक में, वीं के भेद । शंदत-शर्द से जन्म सने वाले, पोत्रा-बस्ते के स्था में जन्म केने वाक्षे जैसे हाथी। जरासुज-लोल में जपटे हुए जन्म क्षेत्रे वाले जैसे गाय। रमन-नती कादि रस वाले पढायी मे पैदा होने वाक्षे जीव !

रोदन-पर्माने से पैदा होनेवाले कैसे जु । उन्हमिका-माधारणतः इससे जमीन फीडकर पदा होने वाले युग्नादि (यनस्पति ) का चर्थ लिया जाना है पर कोई अधार्थ 'बुख फोहकर निरलने याक्षे जीय ' जैसे मेंद्रक चादि का शर्थ करते है। रिष्यारी-२ सूत्रकृताम से स्थान स्थान पर चाता है कि " भगवान ने पृथ्वी आदि जीवों के छ । प्रकार को क्में बधन का निमित्त कहा है।" पुनराजित से बचने के लिये धनुवाद में इस स्थान पर इसको संक्षित कर लिया है प्रध्या वहीं २ छोड भी दिया है। फिर भी एक जगह इसरा स्पष्टीकरण पर देना

जरूरी है। पृथ्यी कादि छ। प्रकार के जीकों का कर्भ-बन्धन का निमित्त होना, उनके प्रति किमी प्रशाद का द्वीह चथवा हिंसा करना है, कोड़े भी पाप किमी प्राणी के प्रति ही होना है। मनसब यह कि यो प्राणी प्रत्येक पाप कभ में निमित्तरूप डांते हैं. इसी लिये उन धर्भ के श्रृष्टिसा वर्त में ही सब पाप-कार्यों का स्वाग समा जाता है। मब प्रकार के पाप-कर्मी का स्थाग किये विना श्रार्टिसा का पूर्व रीनि से पालन होना सम्भव नहीं है। श्रतपुर, श्रहिंसा ही एक मात्र धर्भ है। सूत्र से सब जगह ही सम्पूर्ण समाधि, मीजमार्ग प्रथवा घर्न के लिये श्रहिमा की ही प्रमुखता ती गई है।

वह रारीर के समान संस्कारों—यया, वानी कर्म, विरंचन, यमन, फ्रेंतन, गंप, साल्य, स्तान, दंत-प्रवालन, घोना-रंगना थाड़ि— को संयम का विशेषी जान कर खाग दे। ये परिष्ठह और काम-पासना के कारण हैं। उसी प्रकार, जूने, धुतरी, खाद, पर्लग, चंबर खादि सी खास दे। धीर निर्धाव तथा साफ किये हुए निर्धेष पानी से भी खारी को न घोषे। [१२-३: १८-३]

धाहार में पूर्व भेयम रखे। उसके खिये गृहस्य ने तैयार विधा हुआ, खरीटा हुआ, माँग वर लाया हुआ, जहाँ वह रहता हो वहाँ गृहस्य से खाया हो ऐसा खथवा हन प्रकारों से मिला हुआ भीतन स्वीकार न करे। मादक कादार का सर्वधा स्वाग कर दें। त्रितने से जीवन रह सके उतना ही खल्ल-अल माँग लाये। उपाटा से साथे धाँर जित हुमरे को देना पड़े ऐसा न करे। [१४-४, २१]

उसे अनर्थकारक प्रमृतियां नहीं करनी चाहिये. जैसे —जुद्या खेलना न सीरो, कलड न करे; पतिले त्री की हुई फ्रीडाओ को याद न करे; धर्म से निषिद्ध कोई बात न कहे; बालने लगे तो लगानार बोलता ही ज रहे; किसी का हदय दुःखी हो ऐसा वचन कहने की इच्छा तर न करे; दृषरे हो आर्थे ऐसा नुख न करें; उसे तो विचार करके ही बोलने की चादन हालनी चाहिये। उसे चाथी सच्ची साथी सूठी (सम्वास्थ्य) आया को स्थान देना चाहिये चीर तृष्तों की शुरु बात नहीं कहना चाहिये। किसी को 'गै,' 'रे' चादि कहनर न पुकारे; चार' 'डोस्न' या गोंग्रका नाम लेकर न पुकारे; ऐसे काम कभी न चरे। ि १७: २१; २१-७ ]

इस प्रशार निश्येक प्रशृत्ति में पड़े बिना, धाँर उसी प्रकार सुन्दर पत्राधों की इच्छा रखे बिना, प्रथनशोल रहकर बिना प्रमाद के विचरे धाँर ऐसा करने में जो भी हुख धार्य, सहन करे। कोई मारे तो फ्रोध न करे, गालियां दें तो नाराज न हां परन्तु प्रसन्न रहते हुए सब सहन करके शांति धारण करे। [३०—६]

- ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा ।



### दसर्मा अध्यवन —(•) -

# ममाधि

#### كاۋ ك

थ्री सुबर्मान्यामी जहने सरी-

4 तिस भोषमार्थ को तुष्टे यह मुनाता हूँ, उसका उपदेश मिनाम महाजीद ने पर्म का स्वाचनहार करते वे बाद दिया है। वस मार्थ मोधा चौर चर्माम है। उसे म्द्री- कार करने बाला मिछ चिन की मार्थ चंचलता दूर करहे, तब महाज्ये से रहिन हो कर, जिमी मी प्राची के तुरत वा वारण पर्ने जिता विचेर । एक बार मण्यान से चुरते के बाद उसे डीम चौर दिया नहीं होता चौरिये, जो मीगी व स्वच्य में दीन चुन्ति के हैं, वे वाच-कम वस्ती रहते हैं। इसी कारण विनेचीं ने चिन से पर्यचा होई चीर प्राची के प्रता हार्क हों, वर वाच-कम वस्ती हों हो, वर से का उपदेश दिया है। इस से कारण विनेचीं से चिन से से से से सुन्य जामून हो, वर मार्थ हो, विवेक-विवार से प्रीति करें चीर विपरित्य वाला बने। [ 1-2, ६-० ]

दंगों तो, खियों से आयम हुए श्रेनेक प्राणी घीर थान, दुर्ग से पीटिन होकर दिनता परिनाप उठाते हैं। खियों में विशेष प्रमंता रावने वाला खड़ानी वापकर्भ के चक्र से फमना है। यह स्वय जीन हिंसा करके पाप करता है, यही नहीं, बल्कि दूगरे के पाम करवाना है। यह खनानी सित्तु किर नो धन संपत्ति का सेन्स करते लगना है और कामना से उत्पन्न गट्टे में फैसता जाता है। पापममें इक्ट्रें करना जाता है। इससे परिचाम में वह दुस्तर नरक को प्राप्त करता है। इस खिबे बुदिमान् मिछु धर्म को ध्यन्त्री तरह समम्म कर, मय ब्रोर से किथेग होकर, वहीं भी खासक हुए. विना विचरे चीर सब प्रकार की खालसा का खाग करके, सब जीवें के प्रति समभाव-पूर्व दृष्ट रचकर किसी का प्रिय वा श्रमिय करने की इच्छा न रहें। [४-४, ७-३०]

यह निपिद्ध ब्राव्य की कदापि हुच्छा व करे थाँर ऐसा करने वाले की संगति तक न करे। अपने इप्यतर का विकास चाहते वाला यह भिन्न किसी वस्तु की आकाषा करें विना समा करा भी किस कुए विना, जाडा करीर को जीवें-शीवें होने दे पर जीवन की इच्छा रखनर पापक्रमें न करें। बह सन्त कपनी क्यसहाय दशा का विचार करता रहें; इसी आवना में उसकी शुक्ति है।

यह मुक्ति कोई मिथ्या वस्तु नहीं है, पर सर्वासन यम् है। किन्तु चाहे जो उसको प्राप्त नहीं कर सन्ता। की संभोग से निरृत हुवा, क्यरिप्तडी, तथा बोटे-बड़े विश्व क्सल्य, चीर्य खादि यापे। से रचा करते वाला भिन्न ही मोच के कारच समाधि की नि मंत्रय प्राप्त करता है। इसिजये, मिन्नु भीति खाँर क्योंति पर किवय प्राप्त करें, धाद, उसाति, दंश (कीर्जे का काटना) व्यादि शारीपिक करें से दे विना, मन, वचन और कावा को (पाप कमों से) मुर्राचन रक्त कर समाधि युक्त वने, और इस प्रमार निमलचित्त वाला डोकर मोंका खाने पर खपना पासन किया हुआ उत्तम धान दूसरों को मलीमोनि समकाता हुआ विचरे। [३१-५४]

संसार में नाना प्रकार की मान्यता की मानने वाले लीग विचरते हैं, उनमें से धनेक निष्क्रिय बाग्मा, कियावाट या चित्रपाबाद की चर्चा करते हैं और मौहका भी उपदेश देने हैं। परन्तु ये कोश्व के साधन वर्ध को नहीं जानते। ये तो भानो श्राहर-श्रमर ही हों इस प्रकार श्राहान श्रीर मुद्रता पूर्वक पाप से जरा भी हरे विवा, पुरस्थियों तथा धनादि के मोह में बंधे रहते हैं चीर रातदिन दुन्हों के शरीर को कष्ट हो गेमी प्रप्रसिवा चनेपम में अस्ते रहते हैं। परन्तु बुद्धिमान् मनुष्य तो मद्धम की समस्का, बन के प्रार्था ज्यों सिंह से तूर रहते हैं, थैसे पाप से न्र रहे । कारण यह कि समन्त पाप की प्रवृत्तियों में हिंसा धनिवार्य है। चौर हिंता में बैर बड़ाने वासे, महापाप के कारण पापकर्मी का निश्चय ही बैध होता है, जिनके परिर्णास में मनत्य की हाल से सुनिः महीं होनी। इस लिये, मिन्न जीवन या सरण की चिम्ता किये थिना, किमी फल की इच्छा रक्ष्में विना तथा रागिर की मसता होड़ कर, मितमान बाह्यध (परित्र और जाती का साराये है) महायार के बताए हुए मार्ग पर निफपरता से चलकर, इस पारचक्ररूप मुन्तर भैसार की पार करने का प्रथन करें ! [ १६-९४ ]

——ऐसार्थामुधर्मान्यामीने कडा।



## ग्यारहवाँ अध्ययन \* --(॰)--मोक्ष मार्ग

श्री जस्य स्वासी ने पुजा---

हे महामुनि ! शब हु:गां से मुक्ति देने वाला, भगवान् महार्थार का यनाया हुआ उत्तम साथै आप जैया जानते हें, हमें कह सुनावें।

श्री सुधर्मास्वरमी कहने लगे---

कारपप ऋषि (महाधीर) का बनाया हुआ वह महा विकट मार्ग मैंने जैसा सुना है, बैदा ही क्रमशा कम सुनाता हूं। उसके अनुसार चलकर प्रानेक मञ्जूष्य, दुस्तर समुद्रों को उन्ने ब्यापारी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार श्यार संसार वो पार कर गये हैं चीर अधिग्य में भी करेंसे। [ 9-8 ]

पृथ्वी, जल, श्राप्ति, शायु, वनस्पति श्रीत श्राद, जीशो के थे हैं भेद हैं। वे श्रापम में एक दूसरे के प्रति हिंसा परिम्रह श्यादि के कारण कर्मक्रमम के निमित्त करते हैं। दुविसान् मतुष्य श्रपता उदाहरण कर तोचे कि मेरे समान श्रम्य प्राय्वी को भी दुःख नहीं मुहाता, इस लिये दिसों की विसा नहीं करनी चाहिये। श्रानी के श्रम का सार यही है कि यह किसी की विहास नहीं करता। श्रादिसा का सिद्धान्म भी यही है, इसी को श्रांति या निवाध कहते हैं। [७–11]

महाप्रचारान उदिमाण भिक्त भी हुए भिक्त मिले, उसी से स्वरता निर्देश परे धाँर निषिद धान बांग्यास करें। आधियों थी हिमा बरें। धाया उसने ही लिये नैयार किया हुआ भीनन यह स्पेकार करें। इस प्रकार किया नैयार किया हुआ भीनन यह स्पेकार करें। इस प्रकार किया आप अध्यक्ष चिन्न विषय से ग्रेंग है किया सिलान पर न लें। बाई हिमा करता हो तो उसे किसी प्रकार भी अध्वती के हैं। गांगे धार नगर में विचरते हुए धनेक के भी अध्वती के हैं। गांगे में प्रकेत लीग तान देने के लिये सायच अध्यक्षित मोन ने दें। गांगे में प्रकेत लीग तान देने के लिये सायच अध्यक्षित मोन ने निर्देश कर खेते हैं, बार यिन भिक्त इसनी प्रशास कर तो ऐसे वार्य को उसेनम किला है और यदि इसका विरोध करें तो कियी में पेट पर खात पड़नी है। इसलिये तुछ भी किये विना, वह तो अपनी इन्दियों वा दमन करता हुआ विचरें। [१६-२९]

इस प्रशर, जो भिद्ध व्यपनी श्रामा की (पाप प्रमृति से ) रहा करने में तत्पर हो, सना इन्द्रिय निवडी हो समार असल के प्रशह को जिनने यथाशांक रोम दिया हो, मर्चया पाप रहिन हो वही हादू परिपूर्व और उत्तम घर्म का उपदेश दे सकता है। वही भिष्ठ संमार प्रवाह में फेंसे हुए और अपने कार्यों से दुःकी प्राविपों की जगत के निर्विष्ट क्यान निर्वाणद्वीप को बना सकता है [२३-४]

हुम की न जानने वाले कॉर क्वय कजानी होने पर भी कपने को जानी मानने वाले कॉर लोगों को ऐसा प्रश्ट करने वाले महुष्य समाधि की प्राप्त नहीं कर सरते । वे चाहे जैमा निर्पद्ध क्षत स्त्रीकार वर लेते हैं कॉर किर प्राप्त करते बैठने हैं। किरनु इस सिध्यामित कवार्य अमर्थों का क्यान झाला चाहि की भौति विपय-प्राप्ति के लिये ही होता है, अन्युव वाद वाप-कुर्थ कॉर क्षम होता है। ऐसे अनुसब्दीन लोग समाधि की प्राप्त नहीं कर सकते। शुक्त मार्ग का उल्लंघन करवे, उन्मार्ग पर चलते वाले ये लोग हुन्य कॉर विनाश को ही प्राप्त होने हैं। पूरी वाल में ब्रेट कर पार जाने के इस्तुक जनम से करवे मनुष्य के समान के काय बीच में ही संगार नवह में पड़का जनम से करवे मनुष्य के समान के काय बीच में ही संगार

परन्तु, कारयण (महाजीर) के उपदेश दिये हुए इस धर्म की यरण तेकर मितिमान भिद्ध संमार के सहा 'मयाद को पार कर जाता है। यह तो अपनी आत्मा की रण करता हुआ, होटे वहुँ विभों के सामने भेरू के समान श्रकणित रहता हुआ, और मृत्यु की प्रनीक्षा करता हुआ श्रानन्त्र से विचरता है। [२२, २०, २८]

—ऐमा श्री सुधर्मास्वामी ने वहा।



### बाहरवाँ अध्ययन —(॰)— वादियों की चर्चा

#### श्री मुधर्माग्यामी वडने समे —

हे आयुष्यमान् । अत्र में लांगी में प्रचलित वादी के सम्बन्ध में पहता हूं, उसे सुन । इन सन के सुत्य चार भाग हो सकते हैं— (१) कियाबाद (२) अनियाबाट (३) विनयबाट, और (४)

श्रकानपदः । [१]

( प्रज्ञानवादी घटते हैं कि परलोक-स्वर्ध और नरक तथा अप्ये उरे कर्मी के एक आदि के निषय में हम बुच नहीं जान सकत, उनरा अस्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता, अथवा नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सरता) ये अज्ञानगरी ते वितर्क में कुरफ होते हुए की असम्बद्ध आते कहते हैं। अपनी अंशाओं का ये पर न पासके हैं। ये स्वर्थ अज्ञानी होते के वास्त्य अज्ञानी खोगों की

याँ ही मूट-मूट सप्रकाने रहते हैं। [२]
(विनयनारी द्याचार की खनेक सुद्ध और अनावश्यक बातों को ही सर्वस्व मान कर उसी में खीन रहते हैं, इसके सिवाय वे सुद्ध निचार हो नहीं नहीं स्वक्ते हैं, से बें स्वय को खाया मानने वाले और साधु को खाया मानने वाले और साधु को खाया अनने वाले और साधु को खाया अस्ति विनयारी किमी के पूजने पर अपने सिदानों को साधु कहने वाले विनयवारी किमी के पूजने पर अपने सिदानों को साधु कहने वाले विनयवारी किमी के पूजने पर अपने सिदानों को साधु कहने वाले विनयवारी किमी के पूजने पर अपने सिदानों को साधु कहने वाले विनयवारी किमी के पूजने पर अपने सिदानों को साधु कहने वाले विनय स्वास्ताने काने हैं। [३]

सूत्र कृताग स्त्र
 (श्रिस्यायाई। तो क्रिया या उसके एख में ही विश्वास नहीं करते

श्रीर उनमें से कोई तो झाल्मा का निष्किय मानते हैं, कोई शाल्मा को ही नहीं मानने । हुझ अगल को मायारूप मानते हैं या डेबर, नियत, काल को प्राणी की कियाओं के निये ती समेदार मानते हैं। प्राणी सुक्र नहीं करता या नहीं कर सकता, केमा वे मानते हैं।) ये शनियायारी कभे और उनक फल से हर कर करते हैं कि किया ही नहीं है।

क्प आह उत्पन्न फल सा इट कर करत है कि क्या हा नहां है।

यपने सिद्धारूनों के सम्बन्ध में निश्चय न होने से वे करते हैं कि यह

में हम यो जान पड़ता है। एकुने पर वे निश्चित चुकु न बता कर करते हैं कि यह तो दो पक की चात है, यह तो एक पक्ष यी बात है, ऐसा चड़ा करते हैं। क्पे तो वह डिम्बा करनी है (हम नहीं करते) ऐसा चड़ते हैं। येपुक अनियावादी यहन बुख

ेमा ही (परस्पर बिनद्र) कहते हैं। उनके सन से तो सार। जगन ही बण्य (नियन बान से नया बुख नहीं होता) और नियन (जो इंद्र होना है, उसका कुछ फल नहीं है) है। उनके सत से सुर्य

का उट्य या अस्त नहीं होता, चन्त्रमा बहता या घटना नहीं, निद्यों पहर्ता नहीं और हवा चलको नहीं ! आर्दो वाला अन्वा दीपक के होते हुए भी ठळ नहीं देख सकता, उसी प्रकार ये बिगडी डुडि है प्रतियाबारी त्रिया होते हुए भी उसको देखते नहीं हैं। [ध~⊏] आरो, ज्योतिष शास्त्र दर्ज शास्त्र समुप्तिक शास्त्र, शहुन शास्त्र उत्पात-शास्त्र और अप्रशंत निमित्र शास्त्र वर प्रभ्यास वर्दे अनेक लोग मिजिय की विया और उसके फल को जात ही लेते हैं

भ्रमेक खोंग भीन्य की किया और उसके फल को जान ही लेते हैं न? यदि क्रिया और उसका फल न हो तो फिर ऐसा कैसे हो सहता है? नो भी श्रवित्यावार्य तो ऐसा हो क्हेंगे कि सब शाख मचे थोड़े ही है? वे तो सब्दे शाखों को जानते ही नहीं फिर तो उन्हें मुठ कहने में कुढ़ वाषा वहीं भ्राती। [8-30] वाहियों की चर्चा [ ११

किन्तु, जगत् का सन्य विचार करने वाले श्रमख श्रीर बाल्यय ऐसे ही कहते हैं कि दुन्य तो अपने त्रिये से ही होता है, दूसरे के किये से नहीं। इसी प्रकार मीच भी " झान श्रीर उसके श्रमुसार श्रायरण से ही प्राप्त होता है। [ १ १ ]

प्रजा को जो मनुष्य ऐया हितकर उपटेश देते हैं, ये ही इस जागर के चहुरूप मायक हैं। उन्होंने इस संसार को भी शाधन कहा है, जिसमें राषम, देव, सुर, गान्धवें से सेन्द्र खाकाशाम्य या पृथ्वी पर . रहने वाले शीवों को प्रपने अपने कमें के श्रमुसार सुख-तुस ओगते हुए जम्म-सर्ख प्रश्न होता रहता कमें के श्रमुसार सुख-तुस ओगते हुए जम्म-सरख प्रश्न होता रहता है। इस चक्र में से अहा कष्ट से हुउकारा मिल्ल सनता है। विपयो तथा कामभोगों में खासफ श्रमुल प्राणी बारबार उसी को प्राप्त परते 'रहते हैं क्योंत्रिकमें से कमें का चुच नहीं हो सरता। वोई दिस्सा इदिमान मनुष्य ही कम्में से कमें का चुच नहीं हो सरता। वोई दिस्सा

त्या कासभोगी से खालक ब्रह्मान अप्यो बन्सि सहता । नोई दिखा रहते हैं क्योंकि कमें के कमें का चय नहीं हो सहता । नोई दिखा बुदिमान् मनुष्य ही अकमें के कमें का नारा कम्के इस चक का खान कर सकता है । [१२-१४]

किसकों इस चामें से छुटना हो वह वैसे ही जगम् के ज्योति-रास्प और धमें वा साझान्तर करके उसे प्रस्ट करने वाले महालाओं के निज्द रहे क्योंकि वे ही खपने को तथा संमार को शींचे की गति (अविष्य की जर्मे-स्थिति) और खपनि (सुण्यस्था) को, जन्म तथा मरख को, शांध्यत तथा खराध्यत को और मनुष्य के पर जन्म तथा मरख को, शांध्यत तथा खराध्यत को बीर मनुष्य के पर जन्म तथा मरख को, शांध्यत तथा कराया में कमों का मरेश ) मंतर, (कमों को खाया में प्रदेश होने से शेक्ना) और निर्देश (कमें-नाय) को जानते हैं। चे जाना के खनान की ना है। स्वस्थ को यथार्थ जानते हैं, चे हो इस जान के नेना है। उनहा नेना कोई नहीं है। [१६, ११-२१] ये होटे-युरे मय प्राणियों को श्रीर सारे जगत को श्रयने समान समस्त्री हैं। ये स्वयं किसी की हिला करते नहीं श्रीर दूसरे से कराने सी नहीं है। सब काल में जितिन्द्रिय रहकर खार भोजनां के जिये सपर को काल में चितिन्द्रिय रहकर खार भोजनां के हैं। इस महा गहन भंसार में वे ही क्वल जानृत रहते हैं। उनको शब्द, रूप, रूप, गच्च खाहि विष्यों में रात या हैय नहीं होता वैसे ही जीवन या मरख की की हुच्छा नहीं होती। सैयम से सुरिवित ये मतुष्य, स्वयं ही श्रयका श्रम्ब किसी है पास से मत्य जानकर, हुस-संस्तर से सुरत होते हैं। ये ही क्रियावाद का उपदेश हैन तथा नृत्येर को संस्तार समुद्र से बचाने में समर्थ होते हैं।

-- देसा भी सुधर्मात्त्रामी ने कहा।



#### . तेरहवाँ अध्ययन

# ्रं)-कुछ स्पष्ट बातें

च्च छ। च ध्ये सुधर्मास्त्रामी ने कहा—

यस भे तुमको मनुत्यों क विविध प्रकार के स्थमाय के मायाओं इस म्पट वार्ते कह सुनाता हैं। शांत्र दिवस प्रधनाशील सथागानों के पास से सत्युभं जानते हुए भी कितने ही रापभी मिड़ बताए हुए समाधि मागे का श्रावस्य नहीं काते। यस्कि अपने उपदेश को ही चाहे असी बातें कह सुनाते हैं, अथा का जानने पर भी श्रपनी कखा के श्रनुस्मार सभी कते हैं सौर परमार्थ को सुराते हैं, या श्रपने को संका हो तो (दूनरे जानकार के पास के सुराते हैं, या श्रपने को संका हो तो (दूनरे जानकार के पास है, सुनाता काने के बदले में) भूत बोलते हैं सौर भैमा ही श्राव(या करते हैं। ऐसे मायाओं दुर्भन नाल को प्राप्त होते हैं, ऐसा ग्राव(या करते हैं। ऐसे मायाओं दुर्भन नाल को प्राप्त होते हैं, ऐसा ग्राम समस्म की। [9-४]

थाँर, कितने ही श्राभिमानी अपने में मच्ची शक्ति म होने पर भी ब्यूप हो अपनी बदाई काते हैं आंद दूतरों को अपनी परखाई के समान तुच्छ समक्षते हैं, अधवासन्यामी भिन्न बन जाने पर भी अपने माह्यप, चत्रिय, उम (.जो चित्रय आरदक और उम द्रुपड धारख दन्ने बाले थे, ये उम कहाते थे) और लिच्चकी इल का श्राभिम न करते हैं। ऐसे रहुच्य बन्यासी होते हुए, भी गृहस्थ का भ्राचरण करने वाके कहे जाते हैं। उन्हें मुक्ति प्राप्त होना प्रयक्त है क्वोंकि बहुत समय तक ज्ञान श्वीर चारित्र के भ्राचरण के सिवाय जाति या इस किसी को बचा नहीं सकते। [ =-75 ]

कोई भिद्ध मले ही आया पर इम्बिकार रग्ने वाला प्रतिमा-बान् पंडित हो या प्रशासान् विचारक हो पर यदि यह अपनी द्वांद्व इथया विश्वति के कारण मद में आकर दूसरे का तिरम्कार करें तों यह प्रशासन् होने पर भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस विधे, भिद्ध प्रशासन, गोमद, गौप्रमद और धनमद को म करें। को मद नहीं करता, यह पंडित और उत्तम समयासा (सान्विक) है। गोप्त बादि महों से पर रहने वाजे महर्षि ही गोप्त से रहित परसंगति को प्राप्त होते हैं। [ १३-७६]

को लिक्क अपने सर्वस्य का खाग करके जो कुछ करता सूचा आहार मिस्ते उसी घर रहने वाला होने पर भी यदि मानप्रिय और आप्ता-अस्पा की कामना रखनेयाओं हो तो उसका सम्याम उसने। आजीविका ही है। ऐसा लिक्क जान प्राप्त किये विना ही बार यार हम संसार को आर्थ करता है[32]

कितने ही भिद्ध भगडाल्, कलहियिय, उम्र और क्रांची होते हैं। व कार्डा में से कभी शांति मात गर्दी कर सकते। भिद्रकों तो गुरु की प्राम्नानुसार चलने बाला, लज्जाकील, प्रपने कत्य में तारा, निष्कर्य, मध्य और मितमाची, पुरुवार्यी, गगमीर, सरस्व आपर्य पाला और शाम्त होजा चाहिये। घर्म में स्थिर होने की इच्छा रामने बाला तो स्थान्य और पाप बनक प्रवृत्तियों से दूर ही रहता है। [ र-७ ११ ]

[ 1=, २=-»३ ]

— ऐसा धी सुधर्माम्बामी ने कहा (



## चौदहवँ। अध्ययन —(॰) -ज्ञान कैसे प्राप्त करें ?

श्री सुधर्माध्यामी बोले —

है यान, अब कें तुफे कहता हूँ कि जान नैसे बात करता ? शास्त्रज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक कामभोगों की धानकि स्थाग कर, प्रयानपुर्वक प्रयाचर्ष का पालन करता हुखा तुरू की आजा में रहकर, प्रमानशक्ति होकर प्यारित्र की बिद्या सी। [9]

मोद के मूल बारण गुर की भंगति की शिष्य सदा इध्या रखते। गुरु वी संगति के विवा संसार का अन्य वह नहीं बर सकता। मुमुद्ध और खडिमान किएय गुर, की संगति व छोडे क्वोंकि नेसे बरावर वंग निरुक्तने के पहिले ही धोसले के बाहर जाने बाते पत्री के बक्ये की गिद्ध आदि उटा ले जाते हैं के ही धाँ के नायाण में दूर न हुए शिष्य को विधर्मी, गर्फ वा संध में से सकता होते ही वह हमारे वश में ब्रा जावगा, ऐसा भोषकर हर होते ही; १२-४ ]

गुरु शिष्य को कटार शब्द कहे तो भी गुरु के प्रति यह द्वेप न रक्षे । निद्रा और आलस्य साग कर सदा अपनी शंकायों का समाधान करने थे लिये प्रथलगील रहे । बढ़ा अथवा छोटा, समान पद का यथवा समान श्रवस्था का कोई भी उसे सिस्थाता हो यह तो ज्ञान कैसे प्राप्त करे ?

उसको सुप्रारे तो कोष किये किया उसके अनुसार करे क्योंिंड यह में मार्ग व जावने वाले को कोई मार्ग करवाय ही हैं। घर्म के ममक्य में दर व हुआ किए प्रारम्भ में पर्म को नहीं जान सरना परना किय माराज के उपदेश किया परना में पर्म के माराज के उपदेश किया परना के माराज के उपदेश की समक्य पर हो के बार स्थार्य पर हांकों से मार्ग रिकना है, वैसे ही वह धर्म को जान सरना है। [६-१६]
योग्य ममय पर शिष्म गुरु से क्यार्या शंकरें पूरे और वह जो बतलाये, उसके के कथा मार्ग जान कर अपने हरव में स्थापित करे। इस मार्ग में पूर्व रीति से स्थिप और क्यार्ग तथा स्मार्ग की (हिंसा और पाप के) दश करने बाले गुरु में स्थापन करें। स्थापन को सरका है। ऐसे प्रिलोकरकारी मायुष्य श्री पाप का मार्ग जान कर बाले कर विशेष प्रमाणित करें। है माराज के सरका है। ऐसे प्रिलोकरकारी मायुष्य श्री पाप के। इस माराज की सरका है। है कि किर शिष्य को सायुष्य श्री पाप को इसी। होती। स्थान, ग्रुवन, श्रापन की प्राप्त के सायुष्य में साय अग्राया में विषेक्ष में श्रुव सी श्रीवाली समय

हो तो धर की कामवाली दानी श्रायवा साधारण गृहस्य भी

प्रायेक बात को खोल कोल कर समझ्यो । [११-६१]
ऐसे गुरु के पास से इस्तिन ज्ञान सीखने वाला रिज्य ही प्रतिभावान वीर इसल होना है। ऐसा शिव्य शहू साणे को प्रत करके,
भाव की इस्ता रक कर, सब प्रत्यावत जीवों के प्रति सममानी और
देपदित बनना है और तय और भीन का आवश्य करता हुआ भोड़
को प्रसं होता है। [१०]

गुर के पास धर्म को बरावर समक्त का, उसका रहस्य जान कर चौर उसकी बरावर समक्षते के योग्य हो कर क्षिप्य दूसरों को उपनेश देने जाये चौर चल्चे-दुरे या विवेक स्वच्छा गुरू के बचन की मर्यादाका उल्लंबन न हो पेसा उपदेश दे। इस भोतमार्थका उपदेश केसे दिया जाय, इसको जो बालता है, उस श्रद्धालु से सिद्धान्त को कोई हानि वहीं होती [२४-२४]

जो सत्य की चोरी नहीं करता, उसको खुपाता नहीं, यहन वर्ष की बस्तु को महत्व नहीं बनाता, तथा सूत्र या उसके अर्थ की बना बट नहीं करता, वही मनुष्य मिद्धान्त का सच्चा रहक है। गुर के प्रति भिष्पिये वह शिष्य शुरु के कहे हुए विचारों की सीचकर बराबर कह सुनाता है। [२६,२३]

जो शास्त्र को पोत्य रीति से समस्ता है, जो तपश्मी है, जो पर्भ को यशक्त जानता है, विस्त्रा कथन प्रतास्त्रिक है, जो इशक श्रीर विनेक पुक्त है, बहारी ओड़मार्ग का उपदेश से के योग्य है। धर्म का सातात्कार करके जो उपदेश देते हैं, ये बुद्धिमान् संसार का धरत करा सकते हैं। अपनी तथा दूसरों की मुक्ति को साधनेगले ये कठिन प्रसीं और शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। [२०, १=]

ज्ञानी पुरप ज्ञान के बद्दकों में भान आदर या आजिका की कामना न करें। सम्य की न सुपाये और न उसका स्रोप की करें। समर्थनरक भंभे का उपदेश न दें, भंद्रे सिद्धान्तों की तिस्तार्भक हंसी न करें, सस्य की भी कड़ोस्ता पूर्वक ॥ करें और स्थानी प्रयोगा आ करें। अपने को जिस शात की शंका न हों, उसके विषय में हुए। प्रह न रखे और स्थादक (विभन्यवाद) ना अनुस्राय करें। प्रज्ञान के उपर प्रयोग भी स्थादक विषय में, यह अमुक दृष्टि से ऐसा है, और अमुक दृष्टि से ऐसा है, और अमुक दृष्टि से ऐसा है, और अमुक दृष्टि से ऐसा मी है,। उस्य प्रभार अनेकानन प्रायोग हों। 12--2-]

थ्यपने उपदेश को शिष्य क्याबित् उलाय समक्रे तो भी उसे जिना क्यार राष्ट्र कहे शांति पूर्वक उभको पिर समक्राये, परन्तु कमी भी थपशब्द कह कर उसका तिरस्कार न करें। [२३]

<sup>—ो</sup>पार्धासुधर्मान्यभीने वहा।

### पन्द्रहर्वे अध्ययन —(॰)—

# उपसंहार

-0.0

धी सुधमांश्वामी धोले — हे शायुष्यमात् ! श्रव तक भैनि तुक्षे भगरात् महाबी। के रुपदेश दिवे हुए संयमधर्म के विषयमें कहा है। सारोगों ध्रव कहता हुँ कि — '

भगवान् महाबीर व्यनीन, वर्गमान् वीर मिवव्य को जानते हैं क्योंकि उन्होंने सम्ब टर्शन (वीर ज्ञान) के क्षम्यस्वमून कर्मों का क्षम्य कर दिया है। क्ष्मय का क्षम्य करने वाले भगवान् महायीरो इस बानुपस धर्म को कहा है। ऐसे उपन्यस्त क्याह-ज्याह गाही होता। उन्होंने प्रप्येक विषयमें बचार्य उपनेश क्या है। ये सहा तथा सं सम्बद्ध चीर जीकों के प्रति भैनीशुक्त थे। [3-2]

डिप्पर्शा-बारह भावना—(१) श्रातित्व भावना—सव बुख श्रातित्य है, ऐसा चिन्तन।(२) श्रश्तरत्व भावना—दुःख-मृत्यु से नोडे महीं यदा सकता ऐसा चिन्तन।(३) संसार भावना—स्रतेक

योनिवाला संपार दुस्तर है ऐसा खिन्तन। (४) एकख भावना— कर्मों का फल अरेखें को ही माँगमा है, ऐसा चिन्तन। (४) एकख भावना—करीर से खाला छत्तर— स्वतन्त्र है, कोई किसी का नहीं— ऐसा चिन्तन (६) खाहाचि भावना—चद देह खपित्र है, ऐसा चिन्तन। (७) खाहाच भावना—कपनी प्रवृत्तियों से ही क्रमें खपने में प्रवेश फरते हैं, ऐसा चिन्तन। (६) किसी सावना—कर्मों को रोख समते हैं, ऐसा चिन्तन। (३) किसी सावना—कर्मों को रोख समते हैं, ऐसा चिन्तन। (३) किसी सावना—कर्मों को रोख समते हैं, ऐसा चिन्तन। (३) किसी सावना—कर्मों को राखि समते हैं, ऐसा चिन्तन। (३०) होक मावना—क्रिय सम्बद्ध का सकते हैं, ऐसा चिन्तन। (३०) होक मावना—क्रिय सम्बद्ध होते के स्वत होते हैं हरा भी है हरा भी सावना—क्रिय सम्बद्ध होते की स्वति होते हैं स्वत स्वति हैं हरा भी है हरा भी साव

से दूर कर सकते हैं, ऐसा जिन्तन । (१०) लोकसावना— देव महुन्य, क्षादि गतियों में हुल गहीं है, पुरा तो माप्र लोक के शिक्तर पर तिब्रुलोक में है, ऐसा जिन्तन । (१९) बाधि दुलाम आवना—---मार्स व्यान्सा को स्पत्त् ज्ञान की प्राप्ति दुलाम है—ऐसा जिन्तन । (१२) धर्म दुलंम मावना—-- धर्म की प्राप्ति दुलंग है—ऐसा जिन्तन । मनुष्य क्रम एक श्रानुषम श्वास्तर हैं। मनुष्य क्रम से ध्युत होने पाले को पर सम्बर्ग ज्ञान होना दुलंग है स्वार उनी प्रकार धर्म

के रहस्य को प्राप्त करने की चित्तरृत्ति भी दुर्श्वभ है। हम धर्म की चाराधना के लिये ही मनुष्यलोक में मनुष्यस्य हुए हैं। लोकोत्तर उपमंहार [ ६२

प्रमे पालन करनेताला था तो कृतकृष्य हो जाता है श्रथवा उत्तम गांत को प्राप्त करता है। इसलिये, मजुष्य हेट प्राप्त करते, कंभेनारा हो ऐसा पराक्रम प्रस्ट करके, इन्द्रियों के प्रग्रह को रोक कर विकार हो ऐसा पराक्रम प्रस्ट करके, इन्द्रियों के प्रग्रह को रोक कर विकार हो ऐसा पराक्रम प्रथम करों कि स्वींकि इसके विना धर्म मार्ग में मार्ग में आपराय धर्मस्य है। जी ख्रादि काम मोग्र को पैसान की प्राप्त की मार्ग के प्रमान है। जी क्षित्र करते, वे किर संप्रार में मुक्त (के समान ) हैं। विषयेच्छा का धन्त करते बाले प्रयप्त मनुर्यों के चहुरूप हैं, प्रमाविये 'श्रम्म ' को प्राप्त करने के सिये ही प्रयप्त करों। देखा, दाई का स्रम्त (धार) ही काम करता है और पहिया भी धन्त (और) गांव का स्रम्त—चाहर रहमा, खाहार का धन्त—स्वा-स्वा पावा; वेस ही इच्छाओं का धन्त) को सेवन करते हैं क्योंकि उमले ही संपार का स्रम्त हो सकता है। [१९,-१९,-८-->>]

हम प्रकार जियने पूर्व के क्यों को नष्ट कर निया है और नवे नहीं बंचने दिये, यही अहाबीर फिर जन्म-मरख वाही प्राप्त परता । यापु निया अकरा की को पार कर आगी है, उसी प्रस्त वह सामी का मामेगी की पार कर जाता है। उसे तो फिर कोडे रेक्कर ही महीं रहता, उसी प्रवार की जीती हुए भी नहीं रहती। की तहीं रहती। की तहीं रहती। की तहीं रहती वाह अपने कर्नो के बारख मोज-मागे का वह उपदेश दिता है। वह उपदेश प्राप्त की योगका के सामा की तो मामेगी का वह उपदेश दिता है। उसके मान बातर की चाहना के सामा की सामा

उस उत्तम स्थान की कास्थ्य ने कह बताया है। उसकी प्राप्त करके कितने ही निक्षिण हुए उदिमान मनुष्या ने शांति प्राप्त है। सब साउँ पुरुषों को समात देखा वह मोचमार्ग कर्मस्त्री शब्य को उलाड फेरता है। इस दुवींघ सार्ग के झत की प्रस्ट करते वाले शक्त पुरुष परिले हुँ मारे हूँ और दूसरे भी ऐसे मुख्य शायाण वाले कारी होते । [२९, २४, २४]

उस उत्तम स्थान को कारवप ने कह बताया है। उसको प्राप्त करके कितने ही निश्चिन्त हुए इदिमान् मनुष्यों ने शांति प्राप्त की है। तर्व साथु पुरुषों को सम्प्रत ऐता यह मोहमागं कर्मरूपी शब्द को उलाद फेंडना है। इस दुर्बोप मागं के चन्त को प्रस्ट करने बाले मुक्त पुरुष पहिले होंगये हैं और दूसने भी ऐसे सुन्दर ब्रावस्य बाले खाते होंगे। [२१, २६, २४]

ऐसा श्री सुधर्मास्त्रामी ने कहा ।



# सोलहर्वे अध्ययन —(॰)—

## गाथाऍ

भी मुधर्मान्यामी द्यागे कहने लगे--

इस प्रशार जो इन्द्रियनियारी हो, सुमुद्ध हो, सथा शारीर पर समता न रलने पाला हो, यहाँ ब्राह्मण, ध्रमण, भिद्ध, या निर्मेश्य कब्लाला है।

बह माह्मय इस लिये कहाता है कि यह सागड़ेय, बलह, मूठी निंदा, चुगली, बाएंप, संयम में बारित, तिपयों में रित, मायाधार और सूठ बादि सब याय कभी से रहित होता है, मिस्या मान्यता हे करि से रहित होता है, सम्बन्ध मुझेते से चुण होता है, सदा बानशील होता है, चपने बचनाव्य में तप्पर होता है, कभी क्रोप दायवा व्यक्तिमान महीं करता। [ 3 ]

यह श्रमण इस तिथे कहाता है कि यह विकों से नहीं हातता, श्रांत सब प्रशात की शाकाफा से रहित होता है। यह परिमह, हिंसा, मुद्र, मेशुन, श्रीण, माल, आवा, क्षोम, राग तथा झैक्टपी पाप के कारण जिन में पाप का कथ होता है श्रांत को श्राला को द्वित करते हैं दत सब से पहिले से ही विस्त होना है। [२]

यह भिष्ठ इस लिये कहाता है कि यह व्यक्तिमान से रहित नम्न होता है क्याँर गुरु का काजानुवर्ती होता है। यह विविध प्रकार ने क्यों तथा किनों से नहीं हारता। श्रक्ताश-योग से उपने श्रदना अन्त-रुरख शुट किया होता है। वह प्रकलशोज, स्थिर चिन धीर दुसरों के क्ये हुए ओजब की सर्वाटा में रह कर जीवन-निर्शह काने वाला होना है। [१]

वह निर्मेष इस लिये कहाता है कि वह शकेला (संन्यासी-व्यापी) होता है, गृठ को जाननेव्यस्त (संख प्रथम धर्म की) होता है, लागुत होता है, पाप कर्मों के मवाह को रीकनेवाला होता है। सुरुवत होता है, सम्पक् भवृति से युगत होता है, जाग्य-तास को सम्मक्तेवाला होता है, विद्वान होता है, इन्हियों की विषयों के तरफ की प्रमृत्त और प्रयुक्त-प्रतिकृत विषयों तरफ राग-द्वेप दोनों के मवाह की रीकनेवाला होता है, पुना-तरकार और काम की इच्छा से रहित होता है, धर्मार्थी होता है, अभैज होता है, ओवा परायय होता है, तथा सम्मताद्वेफ आवश्य करनेवाला होता है।

(भगवान महानीति कहा है।) यह सब में ने कहा है, वैसा ही हुम समयो क्योंकि मैं ही भय से रचा करनेपाला (सर्वत्र) हूँ।

—ऐमा श्री सुधमस्विमी ने कहा।



\* सूत्रकृतांग सूत्र \* द्वितीय खण्ड



### पहिला अध्ययन —(॰)— पुंडरीक ·

<u>पुडराक</u>

**=**]=

श्री सुधर्मास्वामी जम्बूम्बामी द्यादि को जब्द करके वहने लगे —

भगवान् भहावीर ने एक बार एक विचित्र दशन्त कहा था; तुम उसे मुनो ।

पुत्र सरोवर पानी श्रीर कीच्या से भरा हुआ, सकेद कमल से परिपूर्ण, प्रति सुन्दर श्रीर मनोहर था। उसमे अनेक सुन्दर श्रेष्ट सकेद कमल लगे हुए थे उनके बीचोवीच सरोवर के मध्य में उन सब कमलों से शाकार, रंग, गंथ, रस, श्रीर कोमसला में यहा—चहा श्रीर सीच में होने से परस व्यंतीय श्रीर मनोहर था। [ 9 ]

पूर्व दिया से एक पुरुष उस सरीवर को आया; उसकी दृष्टि उस सुरुष बने कमल पर गहें। उसे देरतर वह कहरे जरा—भै एक आनकार, इट्टाल, पंहित, विवेकी. बुद्धिमन्, श्रेंट, सार्थ प्र सबते वाला और मार्थ तथा उपके उंच-नीच को जानने वाला मनुष्य हुं, हसलिये भैं कमलों में श्रेष्ट इस कमल को से ही धार्ठ।

" ऐसा सोचक्रर वह सरोवर में उतर परा। पर ज्यो ज्यों वह श्रामे बद्धा त्यों पानी श्रीर कीचड़ बदते गये श्रीर वह क्रिनारे से टर निकल गया। वह उत्म कमल के पाम न पहुंच सका। श्रय न तो वह पीछा ही लॉट सकता था धौर न पार ही <sup>जा</sup> सकना था। इस प्रकार वह सरोवर के बीच में ही कीचड़ में फूँस

गया । रि फिर दक्तिण दिशा से एक दूसरा पुरुष चाया; उसने उस कमल

V 0000 000 100000000 00013 001

ग्रीर उसको लेने के लिये गये हुए उस पुरुष को ग्रीव में फैसा हुद्या देखा। पर उसकी द्यपेका अपने को अधिक जानकार सीर ब्रनुभवी मानकर खुद वह उस कमल को क्षेत्रे के लिये उतरा पर यह भी पहिले पुरुष की तरह बीच में ही रह गया ! [३]

इसी प्रकार पश्चिम दिशा से गीसरा और अत्तर दिशा से चौधा पुरुष श्राया पर वे भी उनके समान बीच में ही फँसे रह गये । [४-१]

बाद में राग द्वेप से रहित, (शंसार को) पार जाने की इच्छा वाला, जानकार, कुबाल...ऐमा कोई भिन्न किसी दिशा या कोने में से वहां चता श्राया । उसने उस कमल तथा फॅसे हए उन चारों को देखा । यह सम्भ गया कि चारों अपने की जानकार तथा अशस

मानकर उस कमल को लेने जाते हुए की चड में फंसे रह गये। इस कमल को लाने के लिये इस प्रकार न जाना चाहिये। ऐना विचार करके उसने किनारे पर से ही कहा- हे सफेद कमल ! उद कर यहां आ।' इस पर वह कमल उसके पास आ गिरा। [६]

इस कथा का तालयें कोई साधु-साध्वी के न समक सकते पर. भगवानु महावीर ने स्वयं ही इसका रहस्य इस प्रकार समभाया था।

इस दशन्त में सरोवर तो यह संयार ही है; उसका पानी वर्भ और कीचड काममोग है। सब सफेट कमल जन-समुदाय और पुँडरीक [ ७३

वह श्रेष्ठ यहा कमल राजा, विभिन्न वादी (मत-प्रवासक) वे चार पुरंग में ग्रीर यह मिछ तूनरा कोई नहीं पर सद्धमें ही है। दिनारा संघ है, भिन्न का जुलाना घर्मोपंदरण ग्रीर कमल का ग्राजाना निर्दाण मासि है। मतलब पह कि सद्धमें के सिवाय श्राप कोई इस मंगार में मोण नहीं दिला सकता है के सब वादी खुट ही कमें ग्रीर मास-मोंगों में फंसे हुए होते हैं। वे दूसरों को निर्वाण ग्रास करायें, उसके पहिले वे ही इस संसार में दूब मरते हैं। [०-८] इस संसार में सब दिशाओं में ग्रीनक मतुष्य ग्रापे क्मीजुलार

केंच-नीच जाति वा गीन्न में कम-ज्यादा विभृति के साथ उपन्न होते हैं। उस सब में ऋधिक रूप, गुर्स, बल, चीर वैभव युक्त ऐसा एक राजा होता है, यह अपनी प्रजा के भीतरी-बाहरी शुनुश्री से उसकी रजा करता हथा प्रजा का पालन करता है। ( युल में राजा की नितने ही विशेषण जगाये हैं, जैसे साता-पिता से सुपालित, सर्यादा को कायम रंपने वाला और स्वयं मर्यादाशील, प्रजा का पिना, पुराहित, सेतु और बेनु, धन की प्राप्ति और उसके व्यय में कुत्रात, बलिप्ट, हुर्वलीं का रक्तक, विरोधी और शबुकों का नाशक, महाभारी-दुष्फाल से प्रजा को अयमुक्त करनेवाला, श्रपनी परिपद में इन्न-ज्ञातृ-भौरव-उम्र श्रादि वैश के चत्रिय, ब्राह्मण सेनापनियों और में त्रियों की रखने वालां।) उसकी मुख्याति मुनवर प्रमेक पंथ के धमण बाह्यण ऐसा मोचकर कि उसकी धपने यत में मिला लेंगे मी सारी प्रजा ऋपने भत में या जानेगी श्रीर वह उसकी सुग-मामप्री की श्रपने लिये मना न करेगा; ये उसके पास जाते हैं और बहते हैं कि श्रमुक धर्भ को भलीभांति जानते हैं। हमारा धर्भ इस प्रकार है—

'पैर के तलें से उत्पर और सिर के बालों की जड़ से नीचे तथा चमरी तक जो जगीर है बही जीज है। शर्मर के टिस्ने तक ही जीव रहता है, बीर उसके नाश होते ही बीव का भी धन्त हो आता है। फिर लोग उसमें जलाने के लिये ले जाते हैं। धाग से सरीर जल जाता है, हड्डे ही पड़े रह जाते हैं। उसकी धर्मी (तराटी) धार उसके उसने जाते चार मनुष्य रह जाते हैं। इस

खिये शरीर से जीव श्रव्या नहीं है। जो लोग ऐमा कहने हैं कि जीव श्रीर शरीर श्रवा श्रव्या श्रव्या हैं, उनसे पूढ़ों तो कि वह जीव खाया है, झोटा है, तिकोना है, चौकोना है, खाल है पीला है सुगण्यी है, हुगंग्यी है, कहवा है, तीरता है, किन है, तरम है, भागी है, हलसा है . ? ग्यान में से तखवार को बाहर र्सीच कर बताने के समान कोई श्रामा को शरीर से श्रव्या निकाल कर नहीं यता सकता श्रया कित्री में में तेल या दही में से मकरान के समान श्रव्या निकाल कर नहीं यता सकता श्रया कित्री में में तेल या दही में से मकरान के समान श्रव्या निकाल कर नहीं यता सकता है हम लिये, हे भाइयां ! यह श्रामें है तभी हम लिये, हम महर्या ! यह श्रामें हम तभी हम लिये हम सहर्या ! यह श्रामें हम लिये हम सहर्या ! यह श्रामें हम लिये हम लिये हम सहर्या ! यह श्रामें हम तभी हम लिये हम सहर्या ! यह श्रामें हम तभी हम लिये हम सहर्या ! यह श्रामें हम तभी हम लिये हम सहर्या ! यह श्रामें हम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम सहर्या ! यह श्रामें हम तभी हम लिये हम सहर्या ! यह श्रामें हम तभी हम लिये हम सहर्या ! यह श्रामें हम तभी हम लिये हम सहर्या ! यह श्रामें हम लिये हम लिये हम सहर्या ! यह श्रामें हम लिये हम लिये हम स्वाम स्व

तक जीय है। परलोक खादि कुल नहीं है वया कि मरने के बाद यहां जानेनाला कोई नहीं रहता। हम लिये बारीर के रहने तक मारी, नोशे होंगे, जलाको, पकाको लूटो, होनो-मन भाद बही करो-पर सुसी होगें। इस प्रकार क्षेत्रक कविचारी मञ्जूष प्रकारण लेकर क्यूपने करियत प्रभे ना उपदेश देने हैं। वे क्रिया-क्षत्रिया, सुकुल-हुस्ट्रन, करवाका

इत प्रसार खनेक खिवचारी सनुत्य प्रधाया लेकर खपने कारियत घम ना उपयेश देने हैं । वे किया-धित्या, सुकृत-चुप्ट्रस, करवाए। पाए, सायु-खमायु, निरिद्दे-द्यमिदि नरक के खनरक इन्द्र भी नहीं मानते (क्यों के खुन्नु के बाद खाला तो रहता ही नहीं)। वे धनेक प्रमृतियों से कामभोगी का सैवन करते रहते हैं। उन एर अदा रविनाओं लोग कहते हैं, 'वाह, यहुन ठीक कहा, निलकुत सल करा। है अमए, ने बाह्यब, हे खानुस्माय, हम गानवात, सुरायास, मिटाई

यम पान, कथात थीर रनोहरण यर्थम करने भाषका सकार करते हैं।

इस प्रकार कियाने ही (सुर्योगभोग सथा) प्रकार-सदार के सामच से उस सार्थ में चन्ने आत है और फिर हमार्थ को भी एँमाते हैं। पितले तो चे पापरमें का त्याप करने ने लिये धरवार, घुम, पद्म, का त्याप करने दे पर हुन हमार्थ के पद्म, चुन कर हमार्थ पापरमें पर में हो मरने के उन्ये पापरमें चरते हैं और हमसे चे पास करवाते हैं। ऐसे औं आहि बाम मंगि में आसक सब्द छुए पुण्य अपने आपकों सुक पार्थ के हो। एंसे की हो। गुरुनेवार चेहिन पर भी आर्थ मार्थ न प्राप्त हो सरने से चे न तो हम तरफ हो आ सकते हैं। एंसे पर हा हा सरने से पर न तो हम तरफ हो आ सकते हैं और न पार हो जा सकते हैं, पर सीच में ही बाम अंगर्थ में पार बीच है।

इस ८कार, ' जो शमिर है वही जीव है ' यह मानने वाले 'नाजीवनच्हिरिवादी' का वर्धन समास हुआ । [ ६ ]

ध्य पेयमहाभूत को मानन वाले का बर्धन करते हैं। ये भी
राजा के पान धानल कहते हैं हे शक्त । इस खोक में येंच महाभूत
ही हैं, उनके खुनुभार ग्राम के निजंद तक की अब बच्छुएँ इस घरर
अकते हैं। पेच महाभूत—पूर्वी, जल, तेज, वायु और शालाधा है।
उनके सिजने से सब परार्थ बनने हैं। पर उज पेच महाभूतों को
किसी ने नहीं घनवार, वे भी खनादि और श्रामिता ही, है। ये कार्यों
में उत्पन्न करते हैं पर उनके जिये पुरेशित की जरूरत नहीं रहनी।
ये कार्यक करते हैं पर उनके जिये पुरेशित की जरूरत नहीं रहनी।
ये कार्यक करते हैं पर उनके जिये पुरेशित की जरूरत नहीं रहनी।
ये कार्यक करते हैं। इसके शरीराकार इच्छे होने पर चुछा खाला उपक
होता है और तरीर का नाश होते ही उसका भी नाश हो जाता है।
उतरा नाश कर्मी नहीं, उससी उत्पत्ति नहीं होनी क्येर होनी है
उतरा नाश नहीं होता। वर अध्यी, सन परार्थ, और सार समार
पंच महाभूनोंसे जना हुआ है और ये पेज महाभूत ही गुणादि सभी

सूत्रकृताग सूत्र

ან] ~

ला के प्रश्नित का मुख — साधन हैं। इसलिबे, मनुष्य कुछ स्तीदे-ग्रास्तवादे, मारे-मराबे, बराबे-पकमाबे, श्रीर खुद मनुष्य का स्तीठ कर पक्तापादे से उससे बुख दोण नहीं ।' इस प्रकार ये लोग मा किया-प्रक्रित, मुक्त-दुष्क्रत, बल्बार पाच शाह कुछ म मानने क

जिया-प्यांतरा, सुक्त-दुक्कत, बरुवार्ष्ट वाप शाहर हुई न भावन क कारण विजिक अनुतियाँ हारा विविध कासभोगो में मोनने रहते हैं। वे भी न तो इस कोर क्या सकते हैं शार न पार ही जा सकते हैं पर पीच से ही कामकोग में फेले रह जाते हैं। वंच प्रकाभूनों को सानने वाले दूसरें युद्ध का वर्षक पूरा हुआ। [१०]

पर धीच में ही कामओंना में फेले रह जाते हैं। पंच महाभूनों की मानने वाले दूनरे पुरुष का वर्षण प्ररा हुचा। [१०] च्या हुंच्या को ही सज वा कार्स्स मानने वाला नीसरा पुरूप जाता है। यह कहना है, सतार वे सब पहार्थों का च्यादि हंचा है, चर्चन भी हुंचर है। उनकी हंचार ने बनाया है, से इंचर में से उत्पन्न हुए हैं, हुंचर में हरे उत्पन्न हुए हैं चीर उनकी चायप पर ही रहते हैं, जैसे हुए रू डॉर्स में उत्पन्न हुए हैं चीर उनकी चायप पर ही रहते हैं, जैसे हुए रू डॉर्स में उत्पन्न हुए हैं चीर उनकी चायप पर ही रहते हैं। असय निर्मेन्य के उपदेश हिंगे हुए, रूसे हुए, चीर मचलित बारह

क्षेसं हुए दर्ड शरीर में उरायत होता है, शरीर में रहता है। श्रमण निर्मेश्य के उपदेश दिवे हुए, रूपे हुए, श्रीर प्रचित्त बारह र्ष्मा स्त्री गाँधि पिटक मिथ्या है, सत्य-चयार्थ नहीं हे किन्तु हमारा यह सिडान्त स्था और यथार्थ है। इस प्रकार सर इस्त्री स्थापति सामने बाले के किया - श्रीन्या, सुकृत - दुष्कृत शादि इस मानने वाले के किया - श्रीन्या, सुकृत - दुष्कृत शादि इस मानने वाले हैं हम कारण वे विशिष्य प्रमृतियों द्वारा निर्मिय काम भोग भोगते रहते हैं। श्रपने इस मान को वे दूसरे को मामकते हैं और स्था कारण प्रचार करते हैं। यर ये पत्री भोति वीच में मानी श्री प्रकार के स्वर्थ के स्थापति मोदी युद्धि पर पर पर पर पर पर कार्य का प्रचार करते हैं और स्था प्रमार पार्मिया उम्म पर पर प्रदेश हों इस प्रकार के से स्थार से प्रमासोगों में प्रमुत्त करते हैं इस प्रकार प्रदेश की स्थार साम सामय प्रानने पार्ले पर वार्त हैं। इस प्रकार इंशर को सबका स्थार सामय प्रानने पार्ले

र्नायरे पुरय का वर्शन पूरा हुआ। [११]

ग्रन नियति को सनका कार्य भानने वाला चौथा पुरुष ब्राता है। ये बढ़ते हैं कि 'इस समार में दो प्रकार के मनुष्य होते है। एक किया को धीर दूसरा धरिया को मानता है। दोनो एक ही वन्तु का कारण मिछ भिज्ञ सममने हैं। उनमें जो मूर्य होता है, वह इस कारण को समग्रता है कि भे जो दुख उठाता हैं, शोक को प्रप्त दोता हूं पिटना हूँ, चौर परिताप सहन करता हूं पद सर मेरे क्यि का कन है। उसी प्रकार दूसरा भी जर कुकी होना है ग्रीर शोक की प्राप्त होता है, तो यह भी उसने किये का फ्ल है। यह मृध्ये सनुत्य घपना तथा हमरे के हुन्स का कारण पही मानता है। परन्तु तुद्धिमान् इयश कारण यह समभता है कि स्रोत जो कुछ भी द्वार और शोक मध्त होता है, यह मेरे कमों का मन नहीं, उसी प्रकार दूसरों की भी उनने शुष्य और शोक का भारण उनर वसी का पल नहीं है. यह सब नियति होनहार के श्रमुमार होना रहता है। ये सब जनस्थावर जीव नियति के कारण ही हारीर सम्बन्ध को बास करते हें खाँर बाहव-बाँदन, खंघापन, लगद्रापन, राग शोक मादि शवस्था की भीगते हैं तथा उसी प्रकार नियति के कारण शरीर का स्थाग करते हैं । वे क्लिया श्रक्तिया सुकृत टुक्त ब्राहि कुछ नहीं मानते । ब्रीर इस कारल विविध प्रहृतियों से विदिध कामभागों को भोगते रहते हैं। इस कारण वे अनार्य एक पार भी पहुँचने के बदल से बीच में ही कासमांकों से इब मस्ते हैं। नियति का माननेत्राले चीथे पुरंप का यह वर्शन पूरा हक्षा ।

इस प्रकार ये अपनी बुद्धि, रचि, तथा प्रकृति के अनुसार घरवार ख़ोडकर आर्थ मार्ग को न प्राप्त करके बीच में ही काम भोगो में एम जाते हैं। [1]

परन्तु संसार में कितने ही बुद्धिमान् मनुष्य ऐसे भी हीते हैं जी विधेक-विचार से मैसार के पदार्थ और मोगों का स्वरूप जान लेते हैं। ये देखते हैं कि मनुष्य खेत, घर, धन संपनि मणिमाणिक चारि परार्थ तथा शेव्ह स्वश्रे रूप, रस, सन्ध धारि विषयो तथा क मभौगी को धपना और श्रपने को उनना मानते है, किन्तु धाम्तव में उनहीं अपना नहीं कहा जा सकता क्यों कि जब रोग, शोक आदि अपने न चाहने और दुरे लगने पर भी खाने हैं तो कोई कामभोगी को जाकर कहने लगे कि, "काममोगों । इस द खपूर्ध ध्याधि की सुस लेलो प्रवेकि सुके बडी पीका हो रही है " हो - सार प मरस्त कामभीग उसके हुन्त अधना व्याधिकी लेने में ग्रममर्थ रहते है। फिर, कई बार मनुष्य ही कामभोगों को खोडकर चला जाता है नो कई बार काम भोग उमनी झोडकर चले जाते हैं। इस सिथे, चाम्ता में प्रित्र से प्रिय कामभोग सी भाषना नहीं है और न हम उनके ही । ती फिर हम उनमें इतनी समता क्या रक्तें ? ऐसा भोचार ये उनका त्याग कर देते हैं।

जनर नताये हुए पदार्थ तो बहिता है। इनकी अरेशा भी नीचे की बस्तुमें श्रीत निकट मानी जानी है, जैसे भाता पिता, की बहिन, पुत. पुत्रिया, पीत पुत्रनर्दें, सित्र बुदुनी श्रीर परिचित्र जन। मतुष्य स्त्रमत्तात है कि ये स्वयन्त्री उनकृत हैं और बहु उनका। परन्तु जर शेंग खादि दुख था जाते हैं की दूसरा केंद्र इसरों नहीं के सकता खोत न दूसरा दूसरे का किया हुआ भोग सहसा है। सबुष्य अर्छता जन्म खेता श्रीर खबेखा मरता है-दूसरी योनियों में जाता है। प्रवेक के रागदेख जान, खितन थीर चेटना स्वनन्त्र शेंगी है। कभी बह सम्बन्धियों से बोडकर चना जाता है तों कभी ये उसे कुंडकर चले जाते हैं। इसलिये, ये निरुट प्रान पड़ने वाले सम्यन्धी भी अपने से भित्र हैं और हम उनसे भित्र हैं: तो फिर हनमें भमता क्यों कोंने ? ऐसा मीचक्र ये उनका खाग कर देने हैं।

ष्यां। निधे की बन्तुएँ हो थपने उन सम्बन्धियां की श्रीष्ठा भी निकट की मार्ना जार्था हैं, मेरा हाथ, मेरा देर, मेरी जांब, मेरा पेट, मेरा श्राम, मेरा बात, मेरा पेट, मेरा श्राम, मेरा बात, मेरा गंग, मेरी कांनि खादि । मनुष्य इन सबको प्रपत्ता समम्बन्ध इनके प्रति मसता रगता है किन्तु वे श्राम के जारी हैं, खात बाने पर भी जींब हो जाते हैं, अब जेमा नुम्दर करांग पर भी जींब हो जाते हैं, बात के स्वाम सुम्दर करांग खीर खंगों से शुक्त विशिष बाति ही युद्ध गंगीर मी समय भीतने पर खाउव प्रवासनक हो जाता है।

ऐन्त देखकर वे बुद्धिमान् सनुष्य उन सब पदार्थों की जासिक को मुन्न कर निवायमां प्रस्थ करते हैं। कितने ही अपने सम्प्रत्यी श्रीर संपत्ति धन को खाग कर कितायमां प्रक्रण बरते हैं, बुनरे कितने ही निवक सम्प्रत्यी चीर समिति नहीं होते, वे अपनी ममता खाग कर निवायमां प्रहण करते हैं। [ १३ ]

फिर सद्गुर की शरण क्षेत्रर सत्रुघमें का शान प्राप्त पर वह निसु जातना है कि यह जगत प्रम चीं न्यादर में विभान है। इसमें पृथ्वी, जल, चींस, वायु, चनस्पिन चींर अस छः प्रत्रार के रामन वीजों के मेद चपने कर्मानुसार या कर रहे हैं। ये हा मत्रार के जीव परस्पर चारानिक और परिवाद से होने वाली हिंसा चाहि से कर्म वन्त्रन को प्राप्त होने हैं। यन्तु जैसे बोंहे मुक्ते लक्ष्ती चाहि से =0]

या (संक्ष भाज हा उथाड़ ना शुक्ष दुन्न राता ६, यस छ। दूनः कोवों को दुस्त होता है। इस जिथे, किसी बीव की हिमा न करें किसी प्राणी को सारे गीटे नहीं, क्ष्टन वे अक्सदरकी से उससे काम न की ख्रीक क्षट देकर उसकी न पाले । माँ अस्टिस्त पहिले की

काम म छ छार कप्ट दकर उसका न पान । आ छारहत पाहर ता गाँव हैं बनैसान में हैं छवदा संविष्य में होंगे वे सब ऐसा ही फहते कीर ऐसा टी उपदेश देते हैं। यह घमें घुन हैं, शासत है और ममस लोक का स्वरूप जानकर चनुनकी तीर्थकों ने कहा है। ऐसा जानकर यह किन्तु चहिंसा चभे का पूर्व पाहन करने की

द्रय-स्थार जीजों की तीनों प्रकार से हिमा नहीं करता और उभी
प्रकार कामभीन के पदार्थों वा तीनों प्रकार से परिच्रह नहीं करता !
यह राज, रूप, गंध रस और स्पर्ध ध्वाद विवयों की मुझी को
स्थान देता है और कोथ, मान माथा, लोध, रामद्वेप, क्लह निंडा,
बुगली ध्वाद को स्थान देता है। यह स्थम से ख्रावीति नहीं करता,

इन्दा से हिंसा, परिग्रह चाडि पाच महापापों से विरक्त ही जाता है।

कर्यट से शताय नहीं बोजता, श्रीर मिथ्या सिदान्दों में अदा नहीं रगता। संदेष में यह भिन्न मंसार प्राप्ति के पाप-स्थानों से तीनों प्रमार से निवृत्त होंडर विश्वत हो जाता है। टिप्पर्या पापस्थान शहारह हैं—(१) हिंसा (२) श्राप्त (१) चौरी (४) मेथुन (१) परिश्वह (६) शोष (०) मान (८) मान (४०८१) हो सोस (१०) सम (१९१) हेंच (१२) स्वस्त

(५) मधुन (१) परिग्रह (६) शोष (०) सान (८) साया ' (पण्ट) (१) खांम (१०) राग (११) हैय (१२) म्हाट (१३) सम्बारमान (भूदा कावेच) (१४) पैशुन्य (हान्हीं) ' (१४) रनि-व्यर्त (१६) परपरिवाट (सूम्से। की निता) (१७) भाषामिक्षाल (१८) मिध्याटर्यनग्रस्य (द्वास्, बृद्देव,

कुप्रभी को सबै मानना )

पुडरीक [ ५१ वह जानता है कि जगत में साधारशातवा मृहस्थ और श्रनेन

श्रमण जाहाण हिंसापरिप्रहादि से बुन्त होते हैं। वे तीनो श्रकार से ग्राणियों की दिसा और कामगीण सम्बन्धी जब-बेतन पदार्थों के परिप्रह से निद्रस बाही होते, परन्तु मुके तो न्यांदिसक और अपरिप्रहादि होते, परन्तु मुके तो न्यांदिसक और अपरिप्रहादि हो हाना है। मेरा सन्यस्ती जीवन थवाप उन हिंसा परिप्रहादि हो जुक्त गुप्तभा जानि के आधार पर बीतता है पर वे पहिले भी हिंसा आपरि हो दिन हों थे, जब भी वैसे ही हैं। ऐसा सोचन्द्र वह मिद्ध बारि रहते थे, जब भी वैसे ही हैं। ऐसा सोचन्द्र वह मिद्ध बारि रहते थे बार्य ही उनका जायार लेक्द अपने मार्ग में मयनशील रहता है।

भिन्नजीवन से बाहारशुद्धि ही सुरय होती है इसलिये वह इस विषय में बहुत सावधानी रखता है। गृहस्था के छपने लिये ही तेयार रिये हुए भोपन से से बढ़ा-छना माग साकर अपना निर्वाह करता है। यह जानता है कि गृहम्थों के यहा श्रपने लिये अथवा अपने सदिम्बरों के लिये भोजन तैयार करने की श्रथवा सप्रद कर राग्ने की प्रवृत्ति हीती है। देखा दूसरे ने अपने लिये तैयार किया हमा चार वसमें से बढ़ा हमा, देने वाजे, लेने वाजे चार महत्त करने तीनों के दाया से रहित, पवित्र प्राप्तक (निर्जीव), हिंसा से रहित, भिदा मान कर लाया हुआ, माधु जान कर दिया हुया, स्रनेक स्थानी से थीका भीजा गाँचरी किया हुआ भीनन ही उस की आहा हाता है। उस भोजन की वह भूग के प्रयोजन से, दीपक की तेल धीर फोड़े पर क्रेप की धावस्यकता के सभाग भावना रख कर संगम की रत्ता के लिये ही साप क विल में धुसने के समान (मुह में म्बार लिये बिना) धाता है। साने के समय धाता है, पीने के समय पीता है, तथा दूसरी पडिनने सोने की सब कियाए वह भिद्य याग्य समय पर वस्ता है।

स्वकृतांग स्व =२] टिपाणी-भिद्ध को श्रत्रपान की प्राप्त करने में 'गवेपणा', स्वीकार करने में ' महरूपणा ' ग्रीर उसको भोगने में 'परिभोगैपणा ' से सावधान रहना चाहिये । भिनान की गवेपणा में वह दाता (गृहस्थ ) सम्बन्धी ३६ उद्गम होच ग्रीर माहक (साधु) के ९६ उत्पारन दीप क्षीडे । प्रहरीपणा के दाता और प्राहक के इस दीप होडे और परिमानियका के टीप साधु मित्राक भीगते समय छोडे । १६ उद्गमदीय—(१) ब्राधाकर्मिक-जी भीतन गृहस्य ने सब सम्प्रदायों के साधुशों को उद्देश्य कर बनाया हो। (२) उद्देशिक-साधु के श्राने पर ,उसके लिये ही मिश्रण कर (गुड-घी चादि से ) बनाया हो। (३) पूर्तिकश-चाधा-कर्मिक आहि से मिश्रित । (४) मिश्रकर्म- थोड़ा अपने लिये थोडा साधु के लिये इस प्रकार मिश्रित पहिले से ही पकाये। (१) स्थापना कर्म-भाशु आयेगा तत्र उसे दुंगा ऐमा मीच कर चलग श्या हुचा। (६) प्राभृतिक—संकल्प करके उपहारस्य दी हुई भिन्ना। (७) प्रादुष्करण-प्रकाश करके श्रंधेरे में से साबर भिन्ना देना। (=) फीत-साथु के

(10) पराहुत - श्रापने यहां का हलका पदोसी को देकर दससे बटते में अच्छा लाकर देना। (11) आन्याहत - श्रापने घर प्रभावा गांव से लाकर साधु के स्थान पर लाकर देना। (12) उद्भिज - कोटा कोटी में लीप कर बंद दिया हुया दलाव कर देना। (12) मालाहत - माल - मचान श्राप्ति - उन्हों जमह पर राजा हुया नीतीं श्राप्ति से उतार कर देना।

निये ग्ररीदी हुई। (१) श्रामित्य—उधार साकर दी हुई।

(१४) श्राब्देव-हुर्बल श्रयवा नोकर के पाससे हीन-सुश कर देना। (११) श्रनिसप्र — में तीन मालिक की वस्तु एक दूसरे से विवा १३ देना। (१६) श्रथ्यवस्र — एकते हुए भोजन में साधु को देख कर और डाल देना।

१६ उत्पादनदोप-(1) धात्रीवस-धाहार प्राप्ति के लिये पृहस्य के वालक की दाई के समान खेलावे ! (१) इस-गृहस्य के सम्बन्धियों के समाचार ला दें । (६) निमित्त-सल-इ.ज. लाभ, हानि, का भविष्य चतावे । (४) - ग्राभीविक-रवयं दाता के अस्ति-कुच का है ऐसा कहे। (१) वनीपक-गृहस्य और उसको इष्ट यस्तु की प्रशंसा करे, चपना दुःस प्रकट करे इन्यादि । (६) चिकिन्या—दवाई करे । (७) कोधपियड-साप बादि की धमकी दे। (६) मानपिंड-में ने तो लेरे यहां से जाहार लेने की दोड़ खगाई दें ऐसा फहे : (१) सामापिश्य-वेष श्रादि वन्तकर श्रावे । (१०) सोमपियड--रसयुक्त भोजन प्राप्ति का अयत्न करें । (11) सेस्तवर्षिड-श्राहार लेने के पहिले श्रयवा पीले गृहस्य की स्तुति करें। (१२) विद्यापिड-निद्या के द्वारा प्राप्त करें। (१३) मैत्रपिंड-भेत द्यादि द्वारा प्राप्त करे। (१४) पूर्णयोग-बशीकरण शाहि के वृक्षे सिखा कर प्राप्त करे। (१४) योग-पिंड--श्रदश्य होने श्रादि के लिये ग्रेजन श्रादि योग मिला दे। (१६) मृतकमें -- मधा, मृल चारि नत्त्रों की शांति वे लिये मूल चाडि से स्नान चादि अनुष्ठान सिन्धा दे।

ग्रहशियका के उस डोप—(१) रेकित—टाता को श्राहार टेते सदोप निर्शेष की रोका हो। (२) म्रक्ति—जल ग्राहर सचित पदार्थों से खगा हुआ। (३) निषिस—स्पित पदार्थों के उत्पर अथवा बीच में रता हुणा। (४) पिहित आहार अधित हो पर मचित पदार्थों से उका हुआ हा ( इपया इससे विपरीत )। (४) सहत—मचित पूर्वों आहे पर से एक्ट्रा किया हुआ। (६) सहत—मचित पूर्वों आहे के त्यात के पास से लिया हुआ। (७) उन्मिक्षित—सचित पटार्थों से मिक्षित। (८) अपरियत—वरीवर न पका हुआ अथवा हो मोलिक का होने से एक की सम्मति के तिरुद्ध दिवा हुआ। (३) लियत—म्ही, तूर्य आहि क्रम्य जिनसे हाथ वर्षन चालि भर जावें और बाद में हाथ भीने मा कमें करना पड़े। (१०) खुन्ति—जेते-देते दुलता हुआ लेता।

#### परिभौशयणा वे चार नोच—

(1) सयोगना—ूप, शकर, पी शादि न्याद ए लिये मिला कर ग्रामा। (२) श्राप्रमाण नितना श्रास्त सेने की विभि हो उससे श्रीपक नाना। (३) इगाल-पूम-श्राप्ता श्राहार देने वाले से स्मृति और पुरे श्राहार देनेचाले की निदा कर के लाना। (३) श्राप्ताण-शाकों में को हुए प्रमागी के बाहर न्याद श्राहार न्यामा।

िर यह मिछु पहिले से ही यह इन्लु नहीं रास्ता हि भै ने जो इन्ह देगा है, मुना है, मिनन निया है, ज्ञाना है उसके इता, स्थाया विधिष्टंक नियं हुए तस, नियम, ब्रह्मचर्य या स्थास के निर्वाहार्थ ही जीपन व्यतीन करने से भै इस देश को स्थाप कर, सब पुंडगैक [=१

काम-भोग जिनके स्वाधीन हैं, ऐमा देव बनूं या सर्व प्रकार के ग्रनिष्टों से रहित सिद्ध होंके या इस लोक में जन्म प्राप्त करूं न करूं।

मर्थाता का ज्यान रस्ते वाला वह भिष्ठ पृथ्मेत-पृथ्मेत नहीं जाता है, यहां स्वभावन धर्मोपदेश करता है। क्षेष्ठ प्रवाना होने की तैयार हो श्रध्या न हो तो भी स्वर सुनने की इच्छा रखने वालों को शांति, वैराग्य, निर्माण, श्रींच, ब्राट्यन, स्रदुता, लघुता, तथा सर जीतों, प्राण्डों, भूतों श्रीर सांचों की श्राह्मता का धर्म वह सुनाता है। दिप्पर्धा-यहा जीव, प्राण्ड, भूत और सच समानार्थ है किन्तु है। किये होई २ - एंचिन्द्रिय जीवों को जीव, श्रींनाच्यार इंग्डिय जीवों को श्राण्ड, वनस्पति के जीवों को भूत और एप्पर्या, जल, श्राष्ट्र स्था श्रीक्ष के जीवों को भ्रम्य सानने हैं।

शायु तथा श्राप्ति के जीको को सन्द सानने हैं। यह भित्नु कत्न, पान, बन्द्र, क्थान, जिन्तर या श्रम्य क्यानभौगी के किसे भन्नीपदेश नहीं देना दिंतु अपने पूर्व कर्मों के कारणा बिना स्वानि के देना है।

ऐतं गुवाबान भिन्न के पास धर्म शुनकर समक्ष्यर परास्त्री पुरूप उस धर्म में प्रहृत होने हैं उसके इत्तर सर्थ शुभ सापन संपत्ति ते शुक्त होने हैं, सब पापनथानीं से निवृत्त होते हे; और संपूप निद्धि वा प्राप्त परने हैं।

इस प्रतार धर्म ही में प्रयोगन रघनेवाला, धर्मीरह तथा मोद्यपायवा कोई निज्ज ही बमलो में श्रेष्ठ उस श्वेत बमल की प्राप्त कर सरना है, या त्र भी प्राप्त करें। कर्म मंत्रा नथा मंत्रार का स्वस्थ जानने वाला और मध्यक् म्बङ्गाग स्व

प्रइतियुक्त, अपने कल्याच में सप्पर, जितिन्द्रय वह भिड्ड श्रमण प्राह्मण, चांत, बांत गुप्त (अशुभ प्रवृतियों से अपनी श्वा करने याला) मुक्त, बारि, मुनि, कृति, बिडान्, सिद्ध, रह (क्टोर संवम प्राप्त

हाला), मुमुड और चरख करण (पंच महाब्रत चरख कीर उनकी रच्चा के के लिये सिमिलिगुसि चानि करख) का पार जानने वाला स्कृताता है | [१४–१४] --- ऐसा श्रीसुचमांन्यामी ने कहा।



## द्सरा अध्ययन

### −(•)− तेरह क्रियास्थान

(t)

थीं मुक्रमस्त्रामी कहने लगे —

हे शातुरमान् ! अनवान् सहतीर् के पास किशस्थान (कभैरुपन के स्थान) के सम्बन्धमें सुना हुण उपरेश में यवाकत तुने कहता हूँ। उसमें सुरततः धर्भ और क्षप्रभे दो स्थानों का वर्धन है। धर्भ का स्थान उपरास युक्त चीर क्षप्रभे का उसके विपरीत होता है।

भीव तुसरे जीवों-नारकी, तिर्वेच (पदा-पर्वा), अनुष्य धार देव के मिन १३ प्रकार से पाप वस्ता है, इससे उसको वर्स का बन्ध शेता है। इस कारण ये ठियाध्यान वहताते हैं। ये निम्न हैं—

- (1) व्यर्थड्ड प्रथमिक कियास्थान--बुछ 'वर्ध' (प्रयोजन) के किये हुए पाप से श्राप्त होने वाला क्रियास्थान। असे शोड व्यर्क या प्रपन्तें (प्राता-पिना शादि कुटुक्यी और मित्र परिचित जन) के लिये प्रय स्थायर जीकों की हिंसा करें, कराये या चतुमति दें।
- (२) श्रनधेर्ड श्रथिक—िवन बुळ् श्रयोजन के किये हुए पाप से प्राप्त होने चाला किया स्थान । जैसे कोंट्रे श्रविवेकी सूर्ध मनुष्य निना किसी प्रयोजन के श्रय-स्थापर की दिसा करे कनवे या श्रनुमनि दे ।

- (३) हिसाइट प्रथमित प्राली की दिसा क पाप प कारण में प्राप्त होने पाला क्यारथाल । शैरी बीई मनुष्य लेगा सीच कर कि एसुन प्राणी था भनुष्य ने सुके और साथल्यिया वा पा प्रथम की क्षष्ट दिया था, दला है या देगा, स्थाप्तर द्रश्य जीता की स्थि। करता है।
- (४) धारस्ताद्द प्रथित धाराम में हुण पाप थे काखा प्रमास होंगे वाला दियान्थान । जैले कोई मनुष्य सुन्न धारि जानकी सी शिकार करने चाजीवित चार हो की हिनी धारप प्रार्थी की स्वाप जान कर बाल सार दे खीर इस प्रत्रार यह नूनरा प्रार्थी का सुना मान का बात यो हो क्षेत्र का प्रत्रार यह नूनरा प्रार्थी धारम प्राप्त की सारा जाये, या वोई क्ष्मुण कारा के रोताने बेहाम प्राप्त भीरता हुआ धारमान से धारम धारम भीरता हुआ धारमान से धारम आस्त्र की सी
- (१) प्रष्टि शिषयांस २३ प्रणायिक— इष्टि के चूरने से हुए पाप के पारत्य प्राप्त होनेपाला शिवास्थान । जीसे कोई शुरूप क्रपने मन्य निर्मा गाँव या नगरमे (इसके रिवास क्र्यंत रिट्ट मीं या पहाड़ के विनारे का खोटा गाँव, गर्वट-पर्वेत से धिरा हुआ गाँग, महत्व-जिन्ने चारों थीर बीजन सक गाँव म हो ऐना गाँव, होण्युल-नर्दा या मह्मुके दिनारे जाँव पुर या उत्तर काता हो घोर क्षमा हुआ गाँव, पृट्ण-शन की सानवाला गाँव, खाक्षम-तापमी का गांव, सनियंश-व्यापारियों के कराया वा या पदाव, लियम-व्यापारियों की मही और राजधानी) हतना हो, यहा चोरी का धादा गिरी तो उत्तर समय चोर न हो उसे चोर सान कर यह गार उसे ।
  - (६) मुचानाद प्रवाधिक—मृद्ध बोलाने वे पाप के कारण प्राप्त होने याला त्रियास्थान। जैस कोई मनुष्य श्रपने स्वय के लिये या श्रपनो पे लिये कृद बोले, तुलाये था श्रनुमनि टें।

- (७) घदत्तादान प्रथमिक—चोरी करने के पाप के कारण प्राप्त होने वाला। क्रियास्थान। जैसे 'सनुष्य अपने स्वयं थे' लिये अथवा अपनो। के लिये चोरी करें, करावे या अनुमति दें।
- (c) शरणस्य प्रत्यापक-क्षेत्रापि विकासों के बाप वे काराय मास होंने बाला क्रियास्थान, जेले कोई मनुष्य क्रीय, सान, मापा, या। श्रीम हान चारों में से एक अथवा इन चारों दृषित मनोइशियां से युक्त होकर, िसी के कह न दिये जाने पर भी दीन, हीन हेर-युक्त, रिस्स केंद्र शरूबर होकर सोकस्ताना में 'इसा हुआ सिरप्र, हाथ रखकर विन्तामन हो हुए विचार करने सरी।
- (६) सान प्रथिक—सान शहंकार के पाप वे कारण प्राप्त हुआ क्रियास्थान । जैसे नोई अनुज्य बर्ग्सा जाति, कुल, चल, रूप तप जान, लाजा, गेंबां को ब्रह्मा आदि से अन्यस्त तोक्त पुरारों की श्रयहेलना या निरस्कार करें, अपनी प्रशासा करें। पेरा मनुष्य कूं, फर्जेंदी, चपल और अभिमानी होता है। यह साने क बाद एक योनि से से दूसरी योनि सं और एक नरक में से नुसरे नरकमें अन्यता रहता है।
- (10) मिन्नगोप प्रयोधिक—अपने सुदुशियों के मति विना कारण सीमा के बाहर कृता का पाण करने के कारण मात होने वाला कियारमान। जैसे कोई मलुष्य खपने माता पिता, भाई-पहित, की, पुत्र पुत्री जीर पुत्रवणु आदि के साथ रहता हो, उनके वह सुदि २ द्वार के लिये भी कठिल साब देता है जैसे उन्हें रुपये पानी में दुधाने, उनके उपर गरम पानी दाले, खाब से बाब दे या रस्सी खादि से मार मार कर उनका जमका उपेड दे वा लकवी धादि से उन की

भार । भूता सञ्चल जब तक यर में काल है, ने न्युज्य ने नुद्धान है हैं। यह बात इसते हैं और उसके बाहर जातो ही वे प्रसन्न होंगे हैं। यह बात बात में माराज हो जाता है। चाहे जैली सजा उनको देता है जॉर उनकी पीठका मांच तक जक्ष उटे ऐसे गश्म वधन बोसता है।

(19) माया प्रत्यविक — माथा खुल-कपट के वाव के कारण प्राप्त होने बाला जितास्थान । किनने ही मनुष्य मायावी और कपटी होते हैं, उनके कोई कम्म सीपे महीं होते । उनकी निक्रम दूमरों को घोषा पर्देन की होते हैं। उनकी निक्रम दूमरों को घोषा अपन्य से सुष्य होने पर भी बाहर बच्छे होने का डोंगा करते हैं। आपटे होने पर भी वे अनावों की आपताकों में (शुद्र होने पर भी वे अनावों की आपताकों में (शुद्र होने पर भी वे अनावों की आपताकों में (शुद्र होने पर भी वे अनावों की अपताकों में (शुद्र होने पर भी वे अनावों की अपताकों में (शुद्र होने हों) में योजते हैं पुद्रा हो उसका उत्तर न देकर कुख दूसरा हो कहते हैं, कहना हो वह न कह कर कुख और ही कहते हैं। उनका कपटी मन किमी निर्भल नहीं होता। वे अपने दोष करते हैं। न उनके प्रति निरम पाएशा हो वे अकट करते हैं और न वे यमायोग्य सप कमें से उत्तरका प्रापक्षित हो बेते हैं। ऐसे महत्या का हस लोकों को कमें कोई विश्वास नहीं कारत हो लेते हैं। ऐसे महत्या का हस लोकों को सारवार नारी हैं।

(१२) जोंम भ्रण्यविक-कामभाग श्रादि विषयों में श्रादक्ति के पाप के कारवा प्राप्त होने वाहत क्रियारधान । कितने ही (वापस श्रप्यका सापु) श्ररयय में, श्राधम में श्रथम गांव के बाहर रहते हैं और श्रनेक गुत स्रियार्ग और साधना करने हैं परन्तु वे पूर्ध संयमी नहीं होते श्रार न सब भूतप्राविषाों की (काममा और हिंदा) से सर्वश्र विकार होने हैं। वे सी थादि कामभोगों में श्रासक और मूर्वित रहते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वे अपने सम्बन्ध में चाहे कियी मुडी-सच्ची वार्स दूसरों को कहते फिरते हैं। जैसे, दूनरों को मारो पर हमें न सारो; दूनरों को आहा करों पर हमनो नहीं, दूनरों को टयट दो पर हमें नहीं, दूसरों को प्राय-रयट हो पर हमें नहीं। ये खोग कुड़ समय तक कामसोग भोग कर नियत समय पर मुख को प्रता हांकर क्युर और पातकियों के रुपान को प्राप्त होते हैं, वहां से इंटने पर बारबार जम्म से गुंगे-कहरें कीये या विश्वे गुंगे होते हैं।

इन धारह कियरथानों को मुमुद्ध श्रमणामाद्यण कच्छी तरह समझ का स्वाग देक्योंकि ये सक अधर्म के स्थान हैं।

हे याम, का भैं शुके होरहों इंपांपिक किया स्थान कहता हूँ।
पिक स्थान युद्ध साधुनीयन (हंपांपिक) अन्तित करने याने युद्धि सी
मा मननाम में अवस्थ होने वाली स्वाभाविक किया के कारण होने
साना पाप। अगमभान में स्थिर रहने के लिये सब प्रकार को मन,
यचन कीर काषा की प्रमुचियों सावधान हो कर करने वाले और
इंग्रियों को वहा में रलकर सब गोगें से अपने को बचाने वाले और
इंग्रियों को वहा में रलकर सब गोगें से अपने को बचाने वाले भैरमी
मुनि से भी पनर्कों के लिलने के समान सुक्त निवार्ण हो हो जागी
हैं, इस्तरे उसे कैं, का बंब होता है। परन्तु वे कर्म मध्य प्रचार
कंचा हैं और अगमा के मध्यम्य में आते हैं, दूनरे चया में प्रमुमव
हो जाता है चीर मीसरे चया में नाम हो जाता है। इस प्रकार भिष्ठ
जन कर्मों से तो रहित हो जाता है। (बद्धि मात्र से आगमा में
कर्म का मच्या होने के लिये मार्ग सुन्न जाता है। यादि से प्रवृत्तियों
मीरा, लीम आदि करपायों से हो तो कर्भ आत्मा से चिपक कर
स्थित को प्रस्त होने हैं अन्याया से सत्त दीवाल पर किंते
जातें वाले कही के गीसे के उत्ते ममानुत्तम ही मिर जाते हैं।)-

परातु यह दियारधान घर्भ का स्थान है, इस कारण सेवन काना पाहिये। भूतकाल में चरिक्षेतों कॉर भागवकों ने इसका उपदेश दिया है जीर इसको सेवन किया है, बनैसान में भी उपदेश देते कीर मुबन करते हैं और भविष्य में भी ऐसा ही बरेंगे।

इन तेरह रिजास्थानों को जो चरिहंस और अगर्वन पहिले हो गये हैं, वर्तमानमें हैं और मिक्पमें होंगे, उन सब ने यतलाये हैं श्रीर इनका उपदेश दिया है, देते हैं चीर अध्रिप्य में देंगे।

#### (२)

हिनने ही जीग मंत्र, तंत्र, जारचा, भारचा, लक्ष्या. ज्योतिय...

ग्राहि प्रनेक इविधाओं के झारा विद्विष्ण प्रश्न करते हैं। इन सब
विधाओं को वे स्थानपान, पक्ष, घरकार साहि उस्तीमा-सामामी स्वति करते के विचे और विविध्य कामभीग भोगने के लिये हीं? करते हैं।

ऐसी हुविधाओं को करके वे स्थान कुमार्ग पर चलते हुए मुखु को

प्राप्त होने पर स्मृत और पातकी के स्थान को प्राप्त होते हैं, वहाँ

से धूंद्रीन पर गूंगी, बहरे, या श्रीचे होंशर अस्म खेते हैं।

कितन ही, लीग किसी के श्रानुवायी, सेवक वा नीवर वनकर (उनका विधास प्राप्त करके) उनका खून करके वा मार-पीट कर उनका धन खीन कर श्रापन लिये श्राहार श्राटि ओग सामधी प्राप्त करते हैं।

, 'कितने ही खोग सार्गन्न्येक'(शस्ता बताने वाले) वन कर पानियों को लूट-स्वादी, कर वा चीर वन कर किसी के घर में साद करा कर या जेव काद कर प्रपने वा प्रपनों के जिये प्राहार प्राहि भोग-सामग्री प्राप्त करते हैं। - " कितने ही लोग गडरिये यनका सेंद्रे शादि प्रिष्यों को मार कर शाहार धारि भोग सामग्री प्रश्न करते हैं, बुख कराइँ वनकर पारे धादि प्रायियों को मार-काट कर, जाल बिखाने वाले वनकर हरिन धादि प्रायियों को मार-काट कर या चिडीमार थन कर पश्ची चारि प्रायियों को मार-काट कर, या माखुधा वनकर मच्छी चारि प्रायियों को मार-काट कर, या ग्वाला थन कर गाय चादि प्रायियों को मार कर, या गाय काटले वाले कर्लाई बन कर गाय चादि को मार-काट कर, या शिकारी कुने पालने वाले वन कर कुने खादि को मार-काट कर, या शिकारी कुने पालने वाले वन कर कुने खादि को मार-काट कर, या शिकारी कुने वाले के सहायक थन कर कुने आदि भोगा मामग्री मार-काट कर, या उस कुने वाले के सहायक थन कर कुने आदि भोगा मामग्री सार करते हैं। इस प्रकार वे अपने पायकर्मों से अपनी श्राभोगति करते हैं।

ग्रीर भी, क्तिने ही लोग जब सभा में बैठे होते हैं तो घकारण ही गई हो कर कहते हैं, 'देशों, भें उस पत्री को सारता हूं!' ऐसा केंद्र कर में तीतर, बटेर, लावा, कमूनर या करिंजल आदि प्राधियों भी सार वालते हैं।

कितने ही लोग खेत-काते था दारू-शराब के वेषने में भगता हो जाने या किसी कारण से किइ जाने से, दस गृहस्य प्रथम उससे अहम अहमें के खेती में सुद था दूसों से बाग सगता देते हैं, या उनके उँद, गाय, घोड़े, गाये भारि पशुंधों के द्वांगों को सुद हैं, या उनके पशुंधों के बारों को कॉर्टो-भंगारों से मह कर सुद या दुसरों से करवा देते हैं, या उनके पशुंधों के सुद उनके इंडल, मिल कर सुद या दुसरों से खाग सगा देते हैं, या उनके इंडल, मिल, मोनी प्रादि बहुमूल्य क्साएँ सुद या नुसरों से सुद दें, वाप्र प्रादि या उनके पर पर आये हुए अमय माहरावों के द्वां, दंद, वाप्र प्रादि

खुद या दूसरों से क्षिना जेते हैं। ऐसा करके वे अहापाप कर्मों से अपनी अधोगति करते हैं।

दूसरे विना कारण ही सब इन्न करते हैं और इस साह अपनी, अधोगनि करते हैं।

कितने ही मनुष्य किसी श्रमण श्रथना ब्राह्मण की श्रामा देख उसे चले जाने का इशारा कर देते हैं अथवा उसे कठोर बचन सुनाते हैं। भिवार्थ श्राये हुए को कुछ देने के बदसे में दे उसे कहते हैं कि मजदूरी करना पड़े या हुदूर्य का पालन न कर सकता हो या चालसी वेकार नीच मनुष्य होते के कारण अमण डोनर भदरुसा फिरुता है। ये मास्तिक लोग इस जीवन की-पापी जीवन की मशसा करते हैं। उन्हें पालीक से बुछ मतलव नहीं। वे तो श्रवने मूल के लिये द्यरों को चाह जैसे दुःस देते हैं पर जरा भी फिर कर देखते तक नहीं। वे बड़ी बड़ी अनुत्तियां और पापकर्म करके मल्य जीवनके उसमीत्रम कामशोगों को भीगते हैं। खान पान, दस, शयन प्रादि सब बुख उनकी समय पर चाहिये। महा धोकर बिलकर्भ करके, काँतुक (नजर-दृष्टि दीप मादि का उतार) भंगल (स्वर्ध, दृष्टि, सरतों बादि मागलिक वस्तुओं का आत में स्पर्ध धादि) और मयश्रित (रात्रि के जुम्बमादि के वा भात उडते समय के अपराकुत के निका-रणार्थ) से मिवृत होस्त, बास काटकर, कस्मासा केंदोरा, हार सादि मियस्त्रयादि से अपना धुनाद करके वे माखायुक्त मुद्दर को धारय करते हैं। उनका शरीर दढ अवयर्वो ना होता है। वे मधे बढिया कपड़े पहिनते हैं और धर्मों पर चन्द्रन का क्षेप करते हैं। ये सुरोभित सथा किलों से मुरवित भवनों में सुकोशित सिहासनों पर वैदकर, सुन्दर स्त्रियों भ्रोंग दासराधियों के बीचमें सारी राज दीपनी

के प्रकार में साथ बान श्रीर बाजों के मधुर श्रालाप के साथ काम-भोगों में उत्तम भोगों को मोगते रहते हैं।

वे एक को मुलाते हैं कि चार पांच मनुष्य विना कहे नीड चारते हैं चीर कहने लगते हैं कि, 'हे देखों के प्रिय! कहिये, हम ह्या करें?' ऐसा देख कर चनाये पुरूष कहते हैं, 'छरे! यह मनुष्य हो देख है, उसे देख भी एजते हैं। यह तो देखें को भी जिलाने बाला हैं चीर दूखरें भी छनेक उसके चपार र जीते हैं।' परन्तु उसको देख कर चार्य पुरुष सोचते हैं कि, 'पे खालना हूर कर्मों में महत्त हुए मूर्ण खासेख पायकरों के द्वारा जी रहे हैं और असंख्य पायकरों चीच रहे हैं। वे जबश्य ही त्रिच्यायन में इत्यापक में मरेंगे और नरक को प्राप्त होंगे। चारों भी वे ज्ञान प्रप्त न कर

कितने ही मिश्र कितने ही गृहस्थ धीर कितने ही गृप्यातुर फंसारी इन मुख्तें धीर ऐषयीं की कामना करते रहते हैं। यरमु यह अध्येत्स्थान धनायें है, अद्युद्ध है, सदा अपूर्ध है, धन्यायों पर प्रतिष्ठित है, संयम रहित है, मोक्साध से विरुद्ध है, सब दुर्फों को चय करने के मार्ग से विरुद्ध है, धरयन्त मिथ्या है धीर अयोग्य है।

अब में धर्मरूप दितीय स्थान का वर्धन करता हूँ, उसे सुनः

इस जगर में सर्वत्र क्रोनेक मनुष्य कपने कपने करों के कनुष्यार विविध कुलों में विविध पृष्यं के साथ जन्म खेते हैं। उनको छोटे-यदे घर, खेत, कमज्वादा नोकर चाकर होते ही हैं। येथी स्थित में जन्म क्षेकर मी कितने ही इन सब पटार्थों को कुष्करूप जानकर, ₹६]

सूत्रकृतांग सूत्र

प्रयत्न पूर्वक उसमें अवृत्त होते हैं और सब पापस्थानों से निरुत्त होकर तथा सब शुभ साधन सम्पत्ति प्राप्त करके सिद्धि की प्राप्त करते हैं।

वह धर्मस्थान चार्य है, शुद्ध है...मोचमार्ग के अनुकृत है चीर सय दुलों को एवं करनेवाला भाग होने से धरवन्त योग्य है।

हे बस्स, कितने ही स्त्रोग बाहर से धर्मस्थान में सनी हुए

चलाते हुए रहते हैं।

उनके हाथ प्राणियों के खुन से भरे रहने हैं। ये चएड, रद चौर माहभिक्त हाने हैं। ये कार्युंग, दुष्ट च रित्रो, दुराप्रही श्रमाधु होते हैं। ये हिंगा से लेकर पश्चित्र तक और क्रीय से क्षेत्रर क्रिया मान्यता (धरारह पापस्थान) तक के पापों में लीन रहते हैं। ये सब प्रकारके रतान, मर्थन, गंध, विलेपन, माल्य, चर्लकार तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, श्रोर गन्ध ग्रादि विषयों में फंमें नहते हैं। वे सब प्रकार के थानवाइन (गाडी, स्थ, म्याना, टोली, बस्मी, पालखी धाति) चीर शयनायन आदि सुरत्यामधी भोगने-धड़ाने से खबकादा नहीं पाते । जीवनभर वे श्वरीदने-वेचने में, माशा-ग्राधा माशा तोलने मे था रुपये ग्रादि के ध्यापार से पुरसत नहीं पाते। वे जीवनभर चांदी, सोना, धन, धान्य, मणि, मोनी, प्रवाल चानि का मोह नहीं छोड़ते। धे जीवनभर सत्र प्रकार के सीटे तोल-बाट काम में लाने से नहीं रकते। ये जीवनपर सब प्रशार की प्रमृत्तियों और हिंसाओं से. सब क्रच करने-कराने से, पकान-पठवाने से, श्वांडने कृटने से, मारने-पीटने से, दूसरीं की बन्धन ग्रादि के दु.म देने से निरुत्त नहीं होते। वे जीवनभर ऐसे ही दीपयुक्त, ज्ञान के ढंडने वाले, बन्धन के कारण, बूसरों को परिताप उपस करने बाले भादि समार्थ कर्मी से नियुत्त नहीं होते।

इस प्रकार श्रपने ही सुग्न के लिये जीतन को भोगते हुए पे श्रकारय ही चाव*स, टाल ति*ही, भूंग श्राटि बनस्पति के जीवों और उसी प्रकार पड़ी, पहा और सर्वाटि भावियों की हिंगा बरते हैं।

श्रपने शहा परिवार—नॉन्स् चाकर, डामडार्सा, किमान या श्राधिन श्राति के प्रति वे श्रयन कृतापूर्व क्टोर व्यवहार करते हैं। उनके होटे शपराध उस्ते पा भी वे उनको कठिन दण्ड देने हैं, वैधीत मार झलते हैं।

उसी अहार अपने धान्तिक पित्यार—माता-पिता, माई-यहिन, की, पुत्र, पुत्री, पुत्रयु आहि का भी उनके कोटे धपराध करने पर भी कड़ीर बचड देते हैं। इस प्रशार उन सन को हु.स, शोक और पिरि ताप देते हैं। गुना करने से वें अरा भी नहीं शकते।

इस प्रशर को वाडि कामगीगी के बासक और मुर्जित ऐसे

ह समुख कम-ज्यादा यमय काम भीगी को भीगका, शनेक वैर श्रीर पायर में को इक्ट्रा वर्लक आयु समास होने पर बैले पायर या लोहें सा गांका पार्टी में नीची बैट जाता है, उसी प्रमुख दर्था के लोहा पर तीने पर के स्वार में नीची के उसी प्रमुख प्रार्थ के लोहा है। वे नरक श्रेषकार, खून-पीप से भरें हुए, गर्दे श्रीर श्रसका हुई-का से पूर्व, तुस्तर, श्रह्म, श्रीर मर्पकर होते हैं। वहाँ उनको निद्रा, स्पृत, रित, एति, श्रीर श्रीर मित से रहित होकर भवेंदर धेदनाएँ सतन, भोगती पड़नी है। वहाँ के से पहेंद पर दे से के से पूर्व पर के से पूर्व पर से पहन सात श्रीर में से दूपरों मीत में पहुत काल तक श्रूपर हुए। भोगमें हुए अटकते रहते हैं श्रीर बहाँ से खुटने के बाद भी वे नाई। से इटने के बाद भी वे नाई। सिट हान प्रारा हुए। विरेह अन प्राप्त नहीं कर सकरें।

[ ग्राम प्रकेरियी दूसरे स्थाम का चिर वर्धन करते हैं .]

यहाँ जगन् में क्तिने ही मनुष्य बडी हुच्छा, आराम श्रीर परिप्तर में रहिन, धार्मिक और धर्मपूर्वक धार्मीविका चलाने बाले दोने के। ये सब प्रकार की हिंसा श्रादि झान को हेदनेवाले, न्यों को क्या देने बाले और बण्यनों के सारख पाएकमों से जीवन-

भर निवृत्त रहते हैं। घर को ध्याग करके निकले हुए ये भगवेत साधु चलने में, बोलने में शादि कार्यों में भावधानी में दिसी प्राणी को दुःल न हो ऐसा व्यवहार करने वाले होते हैं। वे शोध, मान, माया चीर लोभ से रहिन, शांत, मोहरहित, अंथीरहित, शोक्सहित चीर अमृद्धित होते हैं। ये कासे के बतन की भानि निर्लेश, शास की भांति निर्भेल, जीव की भांति सर्वेत्र गमन करने वाले. दाकाश की भांति श्रवलम्बनहोन, वायु की भांनि बन्धनहीन, शरदऋत के जल की आंति निर्भेक्त हृदय काहो, कमलपत्र की भांति निर्लेप, क्युचै की मोति इन्द्रियों की रचा करने वाले पड़ी की भांति शुक्त, गेंडे के सोंग की भारत एककी, भारतदर्श की मानि सटा आवत, हाथी की भांति शक्तिमान्, बेल की भांति बलवान्, सिंह की भांति दुर्धपं, मन्दर पर्वंत की भांति निष्कंप, सागर की भांति गम्भीर, चन्द्र के सुमान सौत्य कांतिवान्, सूर्ये के समान नेतर्स्वा, मंचन के समान देशीच्यम न्, पृथ्वी के समान सब स्पर्शे की सहन करने पासे और घी डाली हुई फॉम्न के समान तप के तेत्र से प्रालम्त होते हैं।

तेरह कियास्थान

इस साधुकों को पशु, पदी, निवास-धान या बस्तादि साधब साममी के चार्स धन्तराओं में से एक भी धन्तराय किसी भी दिशा भें जाने में बाधक नहीं होती। वे निन्छ, बाहेकार रहित और खल्य परिम्रही होने के कारण सेयम और तथ से धान्मा को वासिन करने हुए चाहे निम दिशा में निवासने हैं।

ये साधु मात्र संबंध के निर्वाह के लिये धाउरयक हो उतना ही चार बार (चंदत्य अत्त-एक उपवास), हा बर (बंद्व भत्त-गें उप-यास), धाठ बार (बंद्वम अत्त-नील उपवास), दम बार (बार उपवास) दम प्रशास कु महिने तक होंद्द कर स्थाने हैं धीर बट भी विधि के श्रमुसार निर्दाप श्रज्ञ भिक्ता के द्वारा प्राप्त करके ग्वासे हैं। वे श्रासन पर स्थिर रहकर ध्यान करते हैं. भिन्न की प्रतिमा क बारह प्रकार का तप करते हैं, और ये मोने बैठने में भी नियमवद होते हैं।

उनको शरीर से ममता नहीं होती और वे बाल, दाकी, मुख, रोम, नल ग्रादि शरीर के सन्कारों से रहित होकर विचरते है। में वस्त्र नक नहीं पहिनते, खाज खुजाते नहीं, धुकते भी नहीं है।

टिप्पर्श-भिन्न की बारह प्रतिमाएँ-पहिर्ला, एक मास तक शक्त और जल की एक दलि (गृहस्थ या दाता श्रद्ध-जल देतन एक धार में आये उतना ही) क्षेत्र । इसी प्रकार दमरी, नीसरी, चीथी पाचनी, कठी चीर सातनी प्रतिया मे कमश एक एक मास बदाते हुए एक एक वस्त बदाना । श्रादर्भ प्रतिमा, सान रात्रि श्रीर एक दिन तक दिना पानी

पिये एकान्तर उपनाम करे. पारनेमें केवल श्रोसामन पिये. गाव में बाहर रहे, चित या बाजू से भीव, उकड़ बैटे। नों भी प्रतिमा-समय आठवीं के बराबर ही है, इसमें भी उक्ट रहकर देशी जरही के लगान सिर, पैर चारि पीठ जमीन की खुवे इस प्रशर भीने। त्सर्थी भी ग्रादर्थी के समान ही पर बैठने में गोदोहासन और बीरासन से

संक्चित होकर बैठे। स्वास्टबी में एक रात और एक दिन बिना जल के दो उपगास (छत्र भत्त-छ बार भोजन न करना) करके श्रीर माँच के बाहर हाथ लग्ना करके रहे। बारहर्वी प्रतिमामे तीन उपवास करके एक रात्रि नई। के क्रिनारे बैठकर याले न मीचे। इस प्रकार की निर्दाप श्रीर पुरुपार्थमय चर्या के श्रनुसार जीवन विताने हुए बहुन वर्षों तक ध्रमण जीवन व्यनीत वरने पर जब शरीर ----

रोग और मृद्धावस्था खादि भंकतें से घिर जांव तव प्रथवा यों ही वे खाना-पिना होड देने हैं और जिसके लिखे रनतः नम्मास्था स्वीकार की थी, सुंदन कराया था, स्नान और देत प्रसालन त्याग दिया था, पुनर्स ग्रेंग कुत त्याग दिये थे, भूमिशाया या पाट पर सोना स्वीकार किया था, करते और जूते त्याग दिये थे, प्रसाया या पाट पर सोना स्वीकार किया था, केश लोच किये थे, प्रसाय पालन किया था, सुन्मों के पर भित्ना सानी थी—वह भी मिले था न मिले इनको महस्य नहीं दिया था, मानायमान, प्रमहेलना, निंदा, स्वात्मा, तिरस्नार, तानन, ताकना महन किये थे और स्वतेक स्वनुरुत-प्रतिकृत इन्द्रिय पर्यं महत्त किये थे और स्वतेक स्वनुरुत-प्रतिकृत इन्द्रिय पर्यं महत्त किये थे और स्वतेक स्वनुरुत-प्रतिकृत इन्द्रिय पर्यं महत्त किये थे—वस वानु की चित्र में साराधना को न के बननत, स्वीकास, व्याधासरहित, स्वायस्यहीन, सन्पूर्व और परिपृति उत्तम किया पर सुन्न का सारा करते हैं। स्वाय मिल्ल, बुद्ध और सुन्न होकर परिलियांय को प्रसाद होते हैं स्वार मिल, बुद्ध और सुन्न होकर परिलियांय को प्रसाद होते हैं स्वार मल बुर्ख का स्वन्त करते हैं।

फितने ही भगवन्तों को व्यक्तिस शरीर होना है, तब दूनरे पूंकर्तों के कारण दिल्य व्यक्ति, खुति, रूप, वर्थ, गम्ब, ग्यर्श, देह, व्यकृति, तेज, प्रश्चा, प्रश्नम, यहा, बल, प्रभाव तथा सुप्त से सुक्त देवगति को प्रात होते है। यह गनि व्यार स्थिति करवायामय होती है। भविष्य में भी ये सह श्वस्त्या को ही प्रात होये।

यह स्थान श्रार्थ है, शुद्ध है श्रीर सब दुःवीं की इय काने का मार्गरूप है।

[ ग्रद मिश्र नामक तृतीय स्थान का वर्धन करते हैं।]

कितने ही मनुष्य चल्प इच्छा, खारम्न तथा परिक्रक चाले होने हैं, ये धर्मिष्ट धर्मपूर्वक छाजीविक चलाते हैं; वे मुर्याल, सुवर्ग तथा

स्यकृतांग स्य

१०२] सरस्रता

सरखता से प्रमन्न हो सकें ऐसे मज़ज़न होते हैं। वे कई प्रकार कीं हिंसाओं से युक्त होते हैं, किन्तु कई हिंसाओं से बीवन भर सुक्त नहीं होते। इसी प्रकार चनेक दूसरे ऐसे होपमय कर्मों से मुक्त होते

नहीं होते। इसी प्रकार अनेक दूसर ऐसे शपमय कमा स मुक्त हात हैं और दूसरे किनने से मुक्त नहीं होते। जैसे, कितने ही अमलोपासक (गृहस्य) जीव और स्रजीय तत्वों के सम्बन्ध में वानते हैं, पाप-शुवय के भेद को जानते हैं, कमें शास्ता

अंत, कतक हा अम्मायायतक (मुहस्य) जाव चार फाजन तथा के सम्बन्ध में चानते हैं, पार-पुत्रव के भेद को जानते हैं, कभी पारमा में वर्षों प्रवेश करते हैं '(बाजव), चीर कैसे रोक जा नकते हैं (संवर), उनके फल कैसे होते हैं चीर वे कैसे त्रष्ट हो सकते हैं (निर्तर), त्रिया किसे कहते हैं, उसका ख्राधिकरण क्या है, सन्ध चीर

भाग किसे कहते हैं-यह सब जानते हैं। दूसरे किसी की सहायता न होने पर भी देव, ज्ञुल, शाल्य या कियर चादि उनको उस सिद्धान्त से विचलित नहीं कर सकते। उनको जैन सिद्धान्त में शंका, कांश और विचितिश्या गहीं होती। वे जैन सिद्धान्त का खर्म जान चूम कर निश्चित होते हैं। उनको उस सिद्धान्त में हुई।-मज्जा के

च्क कर निश्चित होते हैं। उनको उस सिदान्स में हड्डी-मज्जा के समान धनुराग होना है। उनको विश्वाय होता है कि, "यह जैन सिदान्त ही श्रथं श्रीर परमार्थं रूप है, श्रीर दूसरे सब शनर्थंड्स हैं।" उनके पर के झार थागे निरुक्ते हुए होते हैं। उनके हरवाने धरपागर्गों के किये खुसे रहते हैं।, उनमें नृतर्गों के घर में या शन्त: पुर में घुम

पड़ने की इत्तु नहीं होनी। ये चतुर्दशी, श्रष्टभी श्रमावस्या श्रीर पूर्णियम वो परिपूर्ध धीपक्ष वन विविध्युक्त करते हैं। वे निर्भूत्य अमर्था को निर्देश्य श्रीय करते थीग्य उत्तन-पान, मेवा-सुम्बास, बस्त-पान, क्रमावस, बस्त-पान, क्रमावस, बस्त-पान, क्रमावस, बस्त-पान, क्रमावस, बस्त-पान, क्रमावस, व्याप श्रीर निवास के स्थान श्रादि देते हैं। ये श्रमेक शीलवत, प्रप्यान, विस्मावसत, प्रप्यास्मावसत, प्रप्यास्मावस, प्रप्यास, प्रप्यस, प्रप्यास, प्रप्यस, प्रप्यस,

इस प्रकार की चर्या से बहुत ममय जीवन व्यन्ति काने पर जब उम ध्रमणीपामक का शरीर रोंग, बुदावस्था, धादि विनिध मंक्टों से जिर जाता है तब ध्यवचा यो ही भी वह खाना-पीना छोड़ देना है तथा ध्यने किये हुए पाप-कर्मों को गुरू के सामने निनेदन करके उनका प्रयक्तित स्थीकार करके कार्यायपुत्त होता है (मारणान्तिक संस्रेपण धारण करता है) धीर धायुष्य पूर्ण होने पर मुखु को प्राप्त हो कर महाखदि धीर महाशुलि से युक्त देवलोकोंमें से किमी देवलीक में जन्म क्षेता है।

यह स्थान आर्थ है, शुद्ध है, संशुद्ध है और सब दुःवों को इप करने का मार्गरूप है।

यह मिश्र नामरु नीमरे स्थान का वर्धन हुचा।

जो ममुष्य पाप से विरक्त नहीं होता, यह यालक के समान मूड है और जो विरक्त हो जाना है, यह पंडित है; जो कुछ है और कुछ नहीं है, यह बाल और पंडिन है।

जो अविरत्ति से बुक है वही स्थान हिंमा का है और स्वाध्य है। जो दिर्गति का स्थान है, वही चाहिसा का है चाँर स्वीकार करने धोग्य है। जिसमें बुक्त विरति चाँर कुछ श्रविरति है वह स्थान हिंसा चाँर चाहिमा दोनों का है। (तो भी) वह चामें है, संशुद्ध है चाँर सत्र दु-रों को एय करने का मार्गस्य है।

(8)

[ श्रव उपसंदार में सारे श्रव्ययन के साररूप एक श्राप्यायिम कहते हैं— ]

क्रियावादी, अक्षियावादी, अज्ञानवादी, और निनयवादी, ऐसे निनिश्च वादियों की संस्था ३६३ कही जाती है। सब लोगो को ये परिनिर्शन खोर मोल का उपदेश देते फिरते हैं। वे यचनी खपनी महा, छुन्, शील, दक्षि, रिख, 'मृहांत खीर संकृत्य के खलुमान खलग खलग धर्ममार्ग स्यापित करके उनका प्रचार करने हैं।

एक समय ये सब-वादी एक दहा घेरा बनाकर एक स्थान पर बैठ थे। उस समय एक मनुष्य जलते हुए इंग्मरो से भेरी हुई एक कड़ाई लोहे की भड़ासी से परड़ कर जहाँ वे सब बैठ थे, उदा का लावा और कहने लगा—'हे सत्तादियों! तुम सब स्थान प्रपंत भेनानी के प्रतिवादक की और परिनिर्वाया तथा भोच का उपनेय देते किरते हो। तुम इस जलते हुए अंगारों से भरी हुई प्रवाह की एक शुहुद्दे तक खुले हुए हाय में पठड़े रहो।'

ऐना यह कर वह अनुष्य उस जलते हुए अंगारों की कज़ है को प्रयेक के हाथमें राजने की गया। पर ये अपने अपने हाथ पीड़े हदाने कारे। ता उस अनुष्य ने उनके प्रदा—" है मन्तारियों! सुम अपने हाथ पीड़े बयो हटाते हो ? हाथ न अर्ले इस लिये ? और जो तो बया हो? दुख्य है उसीलिये अपने हाथ पीड़े हटाते हो, यदी बात है न ?

"तो इसी गज या माप से दूसरो के सम्पन्ध में भी विचार करना यही धर्मिचार वहा जाव या नहीं ? क्य, नव तो छप नाएते का गज, प्रमाख खीर धर्मीरचार मिल गवे ! खलएन जो असप आहाण ऐसा करते हैं और उपदेश देते हैं कि सब प्राविष्यों का मारमा चाहिये, उनके पास जावदहर्ली से काम खेला चाहिये, हु.य देना चाहिये, व सब मविष्य सें इसी प्रहार वेदन-मेदन और जन्म, जरा, सरख वो

माप्त होंने खोर खनेक बोनियों में भटनते हुए अवसागर के हु को की

भोगि। उचरो सानुमरण, पितृमरण, आतृमरण और हुती प्रनार पनी, पुत्र, पुत्री और पुत्रवष्ठ की मृखु के हुःख भोगने होंगे तथा हारिह्ना, हुर्भाय, श्रनिष्यांग और इष्टवियोग श्राटि अनेक प्रकार के, हुःख-केताए भोगने पड़ेंगे। उचको सिद्धि या बोध भास होचा श्रताच्य क्षीम। वे सब हुःखें क्षा श्रन्त नहीं कर सकेंगे।

" परन्तु जो श्रमण ब्राह्मण प्रहिसा धर्म का उपदेश देते हैं, ये सब दुःकों को नहीं उठावेंगे और ये सिद्धि और योग को प्राप्त करके सब दुःको का धन्त कर सकेंगे। "

पहिले के बारह कियास्थान को करने वाले जीनों को सिद्धि, इदि और मुक्ति प्राप्त होगा कियन है, परम्य तेरहर्षे विधारधान को करने बाले जीव सिद्धि बुद्धि जीर मुक्ति प्राप्त करके सब दुर्खों वा प्राप्त कर सर्केते । इसलिये, खादम के इच्चुक, आदमा के करवाए में सच्य, आदमा पर अनुकाण जाने वाले जीर जातम को इस करागृह में से हुड़ाने का पराध्रम और प्रश्नुति करने वाले मनुष्य अपनी चालमा को इन बारह कियारथानों से बचार्थे।

--ऐमा श्री सुधर्मास्वामी ने वहा।



#### तीसरा अध्ययन ·~-(॰)--

## आहार-विचार

(1)

श्री मुधर्मास्वाभी बोले—निशेष भ्राहार के सम्बन्ध में भगवान् महाबीर के पास से सुना हुन्ना उपदेश कह सुनाता हूँ।

कितने ही जीव अपने कभी से मैरित होकर विविध पदार्थों की बोनिक्प पृथ्वी में बनस्पतिरूप में अपने अपने बीन भीद उत्पत्ति-स्थान के अनुसार उत्पन्न होने हैं। वनस्पति के तुसरे चार प्रकार होते हैं; (१) सिरें पर खाने वाले-ताड, आस आदि; (१) व्हंन-आसू आदि; (१) पर्व-गला आदि (४) स्कन्य-मौगरा आदि।

(1) वे बमस्यति—जीव पूष्यी में बुक्क्य उराव होकर रूष्यी का रस कींचते हैं। वे उन प्रश्नी शरीर के सिवाय वृक्ते जल, तेम, बायु धीर बनस्यति शरीरों का महण करते हैं। इस प्रकार वे प्रम-स्थावर प्राणों को शरीर रहित करके उनका नाश करते हैं। किर अपने भवण किये हुए और उसी प्रकार त्वचा से भवण करते 'हुए रहितों को ये पचाकर अपने कर बना लेते हैं इस प्रकार ने हुं पूर्वी में उत्पन्न होकर प्रपन्नी के आधार पर रहते हैं और बदते हैं। उन वृज्ञों की प्रश्न, शाला, शाली, परे, पूज आदि विविध वर्ण, गंध, रस, स्पर्ण तथा शाकृति के और विविध प्रकार के शांगिरिक परमाण- र्थों से यने ष्टुए श्रंग होते हैं। वे सब भी स्वतन्त्र जीव होते हैं, श्रपने त्रपने कमें के कारण उपन्न होने हैं, वेसा (भगवान् सीर्थकरने) हमरों कहा है।

(२) कितने ही चनस्पति जीउ उपर पहे हुए पृथ्वीधोर्माय हुनी में मुचस्प उपला होते हैं और उनका रम चूमकर और जल, तैन, बालु और चनस्पति के शरीरों का भव्य करके उनके धाधार पर रहते हैं और धरते कें ।

(१) उसी अकार कितने ही बनस्पति जीव उन वृष्ठगोतीय वृष्ठों में बृषक्य उपन्न होते हैं और उनका रम थ्यकर...... रहते हैं और चक्रते हैं ।

(४) फिनने ही जीउ उन युष्योनीय युधों में कुल, बज्द, धड़, खचा, बाली, कोपल, वसे, फल और बीज के रूप में उपल होते हैं चीर उनका रम मूमकर . ...उनके बाधार पर रहने हैं तथा बहते हैं।

दितते ही जीव पृश्वें में वृचवही के रूपमें उपका होने हैं, उबके सम्बन्ध में उत्तर के चार्रों प्रकार को पटा खेना चाहिये। उसी प्रकार पृथ्वी में होने बाजे धास आंपधियाँ और हरियाओं के लिये भी।

उसी प्रकार पृथ्वी में उत्तव होने वाले शाध, बाय, काय कृदण, केंद्रक उत्तेदियाय, नित्तेदियाय, सच्छ कुतग तथा वाम्मायिष झाटि प्रामों के सम्बन्ध में समस्य जाये। परन्तु (इन धार्कों में से प्राप, वाय, काय खाटि उत्पन्न नहीं होते हस्तिये) उनके सम्बन्ध में पिठला प्रकार ही धगया आहे, श्रेप नीन महीं। किनने ही बनस्पतिनीय पृत्ती के बदले पानी से नृह, पुड़वही, मृण, सीमधि और हिस्साही के रूप में उत्तर होते हैं, उनसे से प्रत्येक के लिये उपर के चरारी महार समके जाते, पत्नु उदग, धवा पदाग, शेवाल कत्तन्तुव, हुड, कर्तरुग, क-सुभाविय उपराज, पप् इसुर, नहिल, सुभग, सामध्य, पुंहरीक, सामधुंद्रशिक रातप्र, सहस्पान, कहार, कोकन्द्र, सर्पिन, सामस्प, बीम, मृणाल, पुजन, पुफर-सन्द्री और भग साहि पानी से स्वत्य होने वाली वनस्पतियां हैसी हैं कि निनके लिये शेप तीन प्रकार धगये नहीं जा सकते।

र्धार भी किसने ही जीव इन पृथ्वी और पानी वि उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों में प्रम्भ (अंशम) प्राप्त के रूप में रहते हैं ग्रीर डमके रस काहि या कर जीते हैं और बढ़ते हैं।

### (२)

मनुष्यों के साधान्य में — कनुष्यों से के कीन कर्म भूमि सें पैदा होते हैं, श्रानेक श्राक्रमें भूमि सें पैदा होते हैं, श्रानेक श्रान्ताहीप में पैदा होते हैं, श्रानेक श्रार्थ श्रीत श्रानेक स्वेचक् कप्प से पैदा होते हैं :

उनरी अपति इस प्रशर होनी है-

सी और पुरुष का प्रैक्से से प्राप्त योगि में सम्प्रोत यी हुन्छा से संयोग होता है। बहाँ दोनों का सर इकट्टा होता है। उसमें जीव सी, पुरुष या अधुसक के रूप में अपने अपने बीज (तुरुष हा बीज अधिक हो हो पुरुष, की का बीज अधिक हो तो की और दोनों का समान हो तो न्यूंचक होता है, इस मान्यता से) और अवकाश (गर्मस्थान की टाहिनी बाजु में पुरंप, बावीं में की और बीच में नपुंनक होता है, इस मान्यना से) के श्रनुसार उत्पन्न होता है। वह गीव पहिले माता कर चिता का वीवें या दोनों मिलकर होनेवाडी

प्रीय पहिले माता का रज पिता का बीवें या दोनों मिलकर होनेवाली गंदी बच्च खाता है। बाद में गर्भ बड़ा होने पर माता जो विद्यार रहीं का धाहार खाती है उसका सत्त बचने एक माता (गता) के ह्या खाता है। जन्म होने के बाद जीव बाक्क रहता है तब तक माता का कूच पीता है खाँर वी चाटता है। किर पीरे चीर बड़ा होकर चलका, उड़र छादि स्थावर ब्रह्म प्राचीं को खाता है!

हुनी प्रकार पांच हम्द्रियवाओं जक्षवर प्राची जैसे मण्ड, हाँगुगर स्नादि की समक्ष्य जाये, ये केवल कोटे रहने तक (साता के दूप के बदने में) जल का रस लाते हैं। वह होने पर बनस्पति तथा स्पादरमस प्राची को काते हैं।

इसी प्रशार चार पैरवाजे, अभीन के अपर चलनेवाजे, पांच इन्द्रिर पवाजे जैसे एक खुर बाजे, दो खुर वाजे, सुनार की पुरण के समान पैरवाजे (शार्था, मेंडे बादि) तथा जलवाजे (सिंह, बाय चाडि) प्राणियों को समभ्य जाये। वे छोटे रहने तक ही माता का दूप पीने हैं पर बड़े होने पर बनस्पति तथा स्थावरास प्रार्थों को चाते हैं।

इसी प्रकार पेट से चलंत्रवाल पांच इन्द्रियवाले सांप, ध्रजार, ध्राशालिक, महोरम खादि प्राणियों को समस्त्र जाये। इनमें से कोई खंडे देते हैं और कोई बच्चों को जन्म देते हैं। वे छोटे रहने तरु बायु का श्राहार करते हैं, बड़े होने पर बनायति तथा स्थानस्त्रम प्राणीं को स्वाते हैं। इसी प्रकार भुआ के बाधार से अभीन पर घलने वाले पाच इन्द्रियवाले प्राची जैसे कि न्योला, घृष, बखुबा, विसमस, द्रधृन्दर पिन्द्रि, निराट, चुडा, विज्ञी औं इचोर चींग्रोये खादि को समक्त जाये।

हसी प्रकार आकारा में उड़मेवाले पाय इत्तिवयाले पड़ी औस चमने के पंत्र वाले ( अमनीयड आदि ) राम ए पन वाले ( सारस ) आदि), पेटी के समान पड़वाले और विल्तुत (प्राची पड़ियों की समाज आपे ) के जीउ कोटे रहने तक माता का रस खाते हैं।

क्यपंता क्रयोतन द्वारीरों के आश्रय पर (जू, इंतर, स्वटमल चींटी क्यारि) जन्म केले हैं, ये जीव स्थानर और श्रम जीवेर्स का रम पीकर जीते हैं।

कितने ही जीव धनेक प्रकार के प्रमस्थावर अीवों के धानन

इसी प्रशार विष्टा चादि गेदी चीजी से तथा प्राणियों के चमडे पर उपक होने बाले जीवों को समस्या जाये।

(1)

(1) जगह में हितने, ही जीव कवने कभी के बारण प्रम प्रथम क्यानर प्राविचों के चेतन या चावेतन बरीतें में (जलरूप उत्पन्न होते हैं) । वे (जलरूप बरीत) जायु से उत्पन्न होते हैं। मायु उत्पर जाता है तो उत्पर जाते हैं, गीचे जाता है तो गीचे जाते हैं ग्रीर तिरखा जाता है तो तिरखे जाते हैं। वे जिन्न प्रकार के स्त्र ग्रीस, दिस, इहरा, चाले, बादल ग्रीर चर्णा चे जीव चुद जिस में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं स्थानर ग्रात मार्ची के स्त्र की क्याते हैं।

(२) श्रीर कितने ही (जलशरीरी जीव) उपर के जलों मे जल रूप उपयक्ष होते हैं, श्रीर उनका स्म खाकर जीते हैं। (२) धीर इसी प्रकार दूसरे क्तिने ही जीव अन्त के जल में जलरूप उत्पन्न होते हैं और उनका रस खाकर जीने हैं।

(४) और भी किनने ही जीव उसी जल में श्रम जीवरूप उत्पक्त होते हैं चौर उसका रम खाकर जीते हैं।

हमी प्रकार अभिनकाय बायुकाय और पृथ्वीकाय के विविध प्रकारी में कुछ निगम गाथाओं से समसे जावे----

मिट्टी, कंकर, रेसी, पत्थर किसा और सनित नमक; सोंडर, कथीर सम्बा शीरा, बादी, सोना शीर हीरा ॥१॥ हरताल, दिगल्, मेनिसल, पारा, सुरमा, प्रवल; प्रश्नक के स्तर, ओडल की रेती और मिंच के प्रकार ॥२॥ गोमेन, रुपक, खेक, स्कटिक, बोदिताल; मकत, समाराज, अवभीचक, इन्द्रमीख (धादि) ॥६॥

चन्द्रन गेहक, इंसगर्भ, पुलक सीगन्धिक;

चानुप्रभ, कैहुएँ, जनकांत श्रीर स्पंकान्त ॥ ४ ॥

इस प्रकार विविध प्रकार की उपपत्ति, स्थिति श्रीर वृद्धि वाले
सथ तीय विविध शारी। में उपस्त होकर विविध शारीरों का आहार
करते हैं। (श्रीर उन प्रायों की सदर हिंसा किया करते हैं) इस
प्रकार अपने शोंच हुए करों हुए। श्रीर हो कर उन कर्मों के फारण
श्रीर उन कर्मों के श्रमुत्तार थे बार बार अनेक श्रीर, रिश्ति श्रीर
परिवर्तन की श्रास होते रहते हैं।

इम्मिये, आहार के सम्बन्ध में इतना कर्भ-थन्य जान कर आहार के विषय में सावधान होंगों और धपने कल्याण में तपर रहकर, सम्यक् प्रवृतिवाले बनकर, हमेशा (इस कर्भ-वरु में से श्रुक्ति प्राप्त करने के लिये) पुरुषार्थ करों।

---ेमा श्री सुधर्माम्बामी ने कहा।

### चोथा अध्ययन —(॰)— प्रत्याख्यान

### -----

भ्री सुधर्मास्वामी बोले—

हे ब्रायुप्पान्! (महाबीर) भगवान् से सुनी हुई एक महत्त्वपूर्ण चर्चा श्रव भें तुमे वह सुनाता हूँ। उसे प्यागपुर्वक सुन।

" इस जगत् में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें विचार या विवेक न होने से के जीवन भर किसी बस्तु का निवसपूर्वक स्थाग नहीं

विवेक म होने से वे ओवश भर किसी बस्तु का नियमपुर्वक स्थान मुद्दी वरते। उन्हें ज्ञान नहीं होता कि नैनिया कास प्रवाह है मीर कीनया वरता। ये सर्वया मूह भीर निद्धित-से होते हैं। उनके प्रम, यचन मीर काया की एक भी निया विचारपुर्वक नहीं होती शीर रूपने ये स्तीक हों, जिसमें प्रस्कु-बुरे का झान न हो, तथा वो मन, वचन थींर काया की सब फियाएं विचार से न करता हो; संबेष में जैसा कि श्राप कहते हैं उसे स्वप्न में रहने वाले मनुष्य के समान भी होदा न हो, वह मनुष्य ११५कमें करता है और उसको उसका बन्धन होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है ?

उत्तर में आचार्य ने कहा—दैने वहा बही सच है वर्षों कि
जो मनुत्य पृथ्में काव से खेलर असकाय तक के क़ कारों के मित
इच्छापुर्के मतिनयम (मणाल्यान) से पापकमें रोकता नहीं है या
प्रााम करता नहीं है, वह मनुत्य उन जीकों के प्रति सतत पापकमें
करते ही रहते हैं। जैसे कोई नूर अनुत्य जिसी के वर में पुत जाले
श्रीर उसे मार शालने का मीज पाने का रातदिन सोते-जागते
उसीका विचार करता रहता हो तो क्या यह उस अनुत्य के मित
रीपी नहीं हैं। असे ही फिर वह यह न समस्ता हो कि वह
पाप कमें करता है। इसी प्रकार मड़ और शब्देवकी मनुत्य मी
सब्य न जानते हुए भी रातदिन सोते-जागते क्षय प्राचित है।

इस पर वह "बाई। उत्तर में कहते लगा—जापका कहना ठीक गहीं हैं। जगत में थलेक जीय ऐसे हैं कि जिनको हम सारे जीवन में देपनी ही नहीं, सुनते ही नहीं, क्यांकार करते नहीं और आतन नहीं हैं। तो फिर प्रत्येक के अति (वापकमें नियमकूर्क त्याग नहीं नहीं है। तो फिर प्रत्येक के अति (वापकमें नियमकूर्क त्याग नहीं हिंदा इस विवे) स्तिटिन सोते-जागते मनुष्य शेषी है, ऐसा क्यों कहा जागा है। हसी प्रदार जो मनुष्य हम नहीं जानता कि वह क्या दरता है, वह पाप कमें करता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। द्यादार्क ने उत्तरे उत्तर में कहा— बोर्ड मनुष्य पृथ्वी काय से स्रोकर त्रम काय तक के द्वः कार्यो (जीर्जो के प्रति ऐमा नियम करता है कि में मात्र पृथ्वीकाय जीर्जों को मार कर ही काम चलाईगा; तो वह मनुष्य पृथ्वीकाय के प्रति हों होंगी है। परन्तु द्वैग कार्जों (जीर्जों) के प्रति निशंध है किन्तु जो मनुष्य धुरुवार्जों में मे किसी के प्रति भी कोई मर्यादा या नियम नहीं काना और हुः ही प्रशा के वीर्जों से खरना काम चलाना है, वह मनुष्य तो द्वः ही प्रकार के जीर्जों के प्रता होंगी हो है न ?

यह मनुष्य जीव का उदाहरण है। उसकी पोची इन्द्रिय सिता समये काय और सक्षिचार किया जा एक ऐसी संज्ञा हास्ति है। परस्तु पूर्णी काय से बेठर वनस्थित काय तक के जीव तो ऐसे संज्ञाचित से रहित होते हैं। इसी मठार कहे प्रम जीव भी ऐसे हैं जिनमें कुड़ कराने के खिले, सून्या करता हो उसे अनुमति देने के लिये जा। भी तक्ष्यित, प्रज्ञायित या मन या बायी की शक्ति नहीं होती। वे सब यह जीव भी किसी भी जीव के प्रति विसादि पायकर से नियमपूर्वक विस्ता ने होने से, सबके प्रति समान रीपी हैं। धीर उसका कराय यह है कि सब बोनियों के जीय एक जनम में संज्ञायकों होकर, अपने क्रिये कक्षी के कारण ही तूमरे जनम में अर्मात वनकर जनम खेते हैं। चर्मकी होकर फिर से मंत्री होते हैं। अराप्य संज्ञावाले होजर, अपने क्रिये कक्षी के कारण ही तूमरे जनम में अर्मती वनकर जनम खेते हैं। चर्मकी होकर फिर से मंत्री होते हैं। अराप्य संज्ञावाले होजा या ग होना खपने क्लिये हुए कर्मी का है। उन्हों वात हैं। इससे अर्सकी खबरमा में जो तुख पायकर्म होने हैं, उन्हों ता है। इससे अर्सकी खबरमा में जो तुख पायकर्म होने हैं,

इसलियें, संभी या अलंभी जो कोई जीव हैं, वे सब जब तक नियमपुर्क पापकमें दूर नहीं करते, तब तक वे पापकमें के सावन्य प्रयाग्यान ११४]

में दोपी ही है। श्रीर तथ तक उनने श्रस्यत, श्रविरत, त्रियायुक्त श्रीर हिंमक कहना चाहिये। मगवान् महावीर ने उनने ऐसा ही कहा है।

इस पर वह शाई। पृत्तुने तागा—तो पिर क्या करने से जीक संगत, विरत या पाप कमें का स्वागी कहा जावे ?

उत्तर में काचायें ने कहा—जैसे सुके कोई मारता है या हुन्य देता है तो पीड़ा होगी है, उसी प्रकार सब जीकों को भी होता है, ऐसा समम कर उनको हुन्य देने से नियम पूर्वक दिरत होना चाहिये । जब तक मलुष्य विविध पापकर्मों को करता है, तक तक यह मिमी न किसी जीव की दिसा करता ही है। इसस्तिये, सम्ब पापकर्मों से निरस होटर जीवमान की दिंसा जीता क्रोह करने से रक्ता ही समूर्य धर्म है। यही धर्म धुव है, निष्क है, जाकार है और लोक का स्वस्थ ममूर्य आन वर सर्वों ने उपदेश निया है। इस प्रमार प्रकृष्टि करने वाका जो मिल्लु पाप से निरस होता है, वह स्वस्त, विवर, निया रहित कोर पेटित कास है।

—्रेमा श्रीसुधर्मास्थामी ने वहा ।



### पाँचवाँ अध्ययन —(॰)—

## सदाचारघातक मान्यताएं

#### थ्री सुधर्मास्वामी वोखे---

प्रक्षाचयं धारण करके निर्वाचानागं के लिये प्रयत्नवान् द्वाद्धिमान्
भिद्ध निम्म सदाचारपातक आन्यता न रक्खे; क्षेसे पराधों को
प्रनादि जान कर या धानना जान कर, वे शाखत हैं या प्रशाभत
हैं, ऐसा एक एक न के क्योंकि एक एक क्षेत्रे से ध्यवदार या
पुराधी यट महीं सकता। इसविये, इन दोनों पढ़ों को धानाचाररूप
समके। [ 9-६]

टिप्पणी-शाक्षत--हमेगा एक रूप रहने वाला, जैसे आत्मा हमेशा बद ही रहेगा, ऐसा मानें तो मोच के लिये पुरुषाधे नहीं घट सकता। आत्मा को बदि अशाक्षत-परिवर्तन शील मानें तो मुक्त होने के बाद भी फिर बद्ध हो, अतप्न पुरुषाधे नहीं घट सकता।

इसी फ़कर यह भी नर्॰कंट्रे कि अविष्य में कोई तीर्पकर नहीं होंगे श्रीर सब जीव बन्धन शुक्त ही रहेंगे या तीर्थंकर हमेशा होते ही रहेंगे, होटे या बड़े जन्तु को मारने का पाप बरावर है या नहीं है, ऐमा इन्द्र भी न बहे; जो अपने लिये तैयार किया हुमा-आहार गत है, ये कभी से बंधते हैं, ऐसा भी न कहे; स्पूल, सूच्म, और कामांच आदि शांतों में ही (सब प्रवृत्तियों की) शक्ति है, ऐसा भी न कहे या उन शांतों में हुए शक्ति नहीं है, ऐसा भी न कहे; ब्होंकि हुन दोनों में हेन एक पड़ भी क्षेत्रे से स्ववहार या-पुरुगभें नहीं पट सहता। [४-३१]

डिप्पर्धा—सातमा चेतन है खीर सरीर जड़, किन्तु हमसे यह न माना

1.0. , जाव कि इन दोनों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं। चित्र सरीर

के जड़ होने से उत्पन्नों चटित्र माने तो स्वात खरामा, चरित्र

के बिना बुड़ नहीं कर सकता, चीर चित्र शरीर हो ही

सिक्त माने चीर खारमा की निवेश मुद्ध्य माने तो चित्र

भीव (खारमा) खरानी कियाओं के सिवेश मुद्ध्य माने तो चित्र चेतन

भीव (खारमा) कपनी कियाओं के सिवेश जनवत्तर नहीं रहता।

छत् , सीचे की बन्तुएं हैं ही केसा मानना चाहिये कान्यमा स्पाहार या पुरार्थ नहीं घट सन्ना। शैसे लोक और खतीक नहीं है,
केमा निश्चय न करें किन्तु केसा निश्चय करें कि लोक और खतीक नहीं है,
केमा निश्चय न करें किन्तु केसा निश्चय करें कि लोक और छाती हा
तीर और धारी धारीव हम्य हैं। उसी अकर धर्म-अधर्य, सण्य-मीज, पुर्यपार, कर्मी का उपादान और निश्चय-क्षेत्र कर्मी का फल और उनका
नारा, क्रिया-अफिया, मोध-स्थान, आपा-लोभ, राग-इंप, धातु-मील
भंगार, देव देनी, सिक्षी-असिदि, सिद्धों का स्थान विशेष (मिद्धिला)
सायु-अस्मायु और कल्याया तथा पाप है, ऐसा ही निश्चय करें, इस्पा-प्राय्या नहीं। कल्याय या पाप हन्ते से एक ही को स्वीनार
करने से स्ववहार वा पुरुवार्थ घट नहीं सकता। जो असय और
प्रविनेकी पंडित इन दोनों में से एक ही को रमीकार करते हैं, वे
उस्में से होने वासे सम्यन को नहीं वानने। [१२-२३] सव कुछ श्रवण है या दूरा रूप है, जीवहिंसा धरना चाहिये या न करना चाहिये ऐसी मिश्रित वाशी व कहे, श्रमुक भिन्नु मदाचारी है और ध्यमुक दुराचारी है, ऐसा श्रमिष्राय न रखे, त्रान दिवण मिलती है ध्यथा नहीं भिश्नती ऐसा न बोलता रहे। वस्सु बुद्धिमान् मनुष्य श्रमती साल का सागै बहता जाये, ऐसी सावधानी रखे। [३०-२३]

जिन भेगाग्य द्वारा उपदेशित इन शास्त्रताओं के छतुमार श्वापराय करता हुआ मेयमी पुरंप ओक प्राप्त होने तक विचता रहें![२३]

— पेना भी सुधर्मास्त्रामी ने कहा।



### छडा अध्ययन —(•)— आर्द्रक कुमार

समार की सूच्य मेहरपाशों से से ध्यन को प्रश्वात से हुआ कर भाषान् महानीर के पास जाते हुए धार्टक कुमार को रास्ते से प्रमेक मतो के मचारकों से सेट होनों है। ये महानीर धीर उनके निवास्तों पर धनेक धावेप करते हैं धीर ध्यनी साल्यताएँ धनकाते हैं। धार्टक कुमार उन सुपत्रों वर्धाधिक उत्तर देते हैं।

पहिले खाजीविक सम्प्राय का सस्थापक ग्रोशांकक उन्हें कहता है।
गांगांकक -हे आर्ट्रक ! हम महावीर ने पहिले क्या क्या है, उसे
सुन । पर्रिले वह खकेला प्रनार में विश्व काला श्रमण
था । या वह खने कि सिक्को को एक्ट्रिन करने धमाप्य
पर्रित करने धमाप्य
क्या स्वा वह खने हम प्रशाद का परिषय मनुष्य
क्या स्वा वही कर ली है । उसका बनेमान
स्वायाया उसक पूर्व साथरख से विस्त है। [ १ १ ]

प्रार्ट्डर—पहिले प्रभी और आगे भी उनका श्रम्लापन है ही। स्मार का सम्पूर्ण व्यस्प समक घर जिम-स्पार जीवा ने कन्नाण वे लिये हुनारों के बीच उपदेश देने वाला तो प्रकान ही साधना रहता है, क्यांकि उसकी श्रान्तरिक जुनि तो समान ही रहता है। यदि कोडे रूप चान दान्त जितेन्द्रय

सूत्रकृतांग सूत्र

धाँर वाषी के दोष जानने वाला हो तो उसे धर्मापदेश देने सात्र ही से कोई दोष नहीं लगता। जो भिद्य महातत, अधुतन, कर्म-प्रवेश के पंचद्वार (पाँच सहायाप), धाँर संवर तथा विरति शादि अस्य धर्में को जानवर समेंक कोशरागुत्र से दूर रहता है, उसे मैं ध्रमश् कहता है ।

गोराालक—हमारे सिखान्त के श्रमुसार उंडा पानी पीते में, धीज व्यादि धान्य साने में, व्यप्ते लिये तैयार किये हुए धाहार खाने में और की-संभोग में श्रीकेले विचरने वाले तपस्त्री की टोप नहीं लगता । [ ७ ]

त्परका का द्राप नहां सानता [ ] ह ]

यदि ऐमा हो तो गृहत्यों को भी श्रमखं ही कहना चाहिये

नर्सोंकि वे भी ऐसा ही करते हैं ! यीज धान्य साने वासे
धाँर ठंडा पानी पीनेवाने मिलुओं को को मात्र धानीविका
के क्षिये ही भिन्न हुए समकता चाहिये। संसार का प्यान

कर सुनने पर भी वे संसार का श्रन्त नहीं कर सकते,
ऐसा के मानता हूं ! [ ==90.]

पूरा भें भानता हूं ! [==90.] गोराालक —गेरा कडकर तो तू सब ही बादियों का तिरस्कार परता है। बार्डक —सभी वार्डा बचने भत की प्रशंखा करते हैं और प्रतिनादी

का तिरस्भार करके अपने मत को मतिपादन करते हैं।

• वे कहते हैं कि तक्त ती-हमार्थ पास ही है, प्रान्य किसी
के पास नहीं। परन्तु में तो सिर्फ मूटी मान्यता का दी
तिरस्कार करता हूं किसी मतुष्य का नहीं। जैन निर्भय
टुगरे वाहियों के समान सिसी के रूप की हूंगी काके

धपने मन खाँर मार्ग का उपदेश नहीं देते। जो संयमी दिसी भी ग्रम स्पाबर जीव को कष्ट-दुःख न हो, इस प्रहार सावधानी से जीवन क्यतीत करता है, तो वह किसी का निस्कार स्वोकर कर सकता है? [११-२४]

गौरालक-प्रभेराालाको या उचानगृहीं में क्षत्रेक चतुर और होट-वहे सार्किक चाँर धसार्किक मजुष्य होने, ऐसा सोचकर गुष्टारा क्षमण यही नहीं रहता । उसे अथ बना रहता है कि सायद वे सब मेचावी, शिक्षित, बुद्दिशन् चाँर सूत्र चाँर उनके चार्य का निर्णय जानने वासे भिद्य कोई प्रभ पूर्वेंगे तो वया उत्तर दुंगा। [१४-३६]

झार्नुक — प्रयोजन श्रथवा जिवार के बिका यह बुख गाही करता, राजा धारि थी जवहरती से भी गाही। ऐसा अञ्चल किसका अब रचलेगा है पेर स्थानों वर धदा के अब स्वाप के स्टिफ होते हैं, ऐसी येका से वह बहा नहीं जाता। किन्द्र, प्रयोजन पड़ने पर यह बुद्धिमान क्ष्मण धार्यपुरसों के प्रक्रों का उत्तर देता ही है। [ ১०-१ म ]

गोशासक--- कोई म्यापारी साथ की इच्छा से मास विद्या कर वहीं भीड़ इकट्टी कर लेता है, ऐमा ही तुम्हारा ज्ञातपुत्र सुन्मे ज्ञान पड़ना है। [१६]

झार्देक—प्यापारी-चिषक तो जीवो की हिंसा करते हैं, ममत्वपूर्वक परिप्रक रचते हैं और स्नेह-सम्बन्धियों से फासकि महीं स्रोइते। धन की ह्प्सायाले की-भोग में तालीन और क मरस में लोलुप अनार्थ ब्राजीविका के लिये दूर दूर विचरते हैं। वे शपने व्यापार के शर्थ भीड़ देश्ही करते है, परन्तु उनका लाभ चनुराँतिक संयार है क्योंकि ग्रासनि का पन्त तो द्रप्य हा होता है। फिर उल्की सदा साथ ही होता है ऐसा भी मही है। धीर वह भी स्थायी भहीं होता। उनके स्थावार में की सफलता और निष्फलता दोंनी ही होनी है। तब यह रहा करने वाला ज्ञानी

क्षमख है। ऐसे साथ की साधना करता है जिनका धाड़ि हीता है पर चन्त नहीं। ऐसे ये अहिंसक, सब जीवी पर श्रमुकम्पा करने वासे. धर्म में स्थित धीर कमी ना विवेक प्रकट करने वाले भगवान की तुम अपने अवस्याय की साधने वालें व्यापारियों से समानना करते हो, यह मुख्या बजान ही है !

' मधे कर्भ मो न सरना और अबुद्धि का खाम करके पुरान

कर्मों की नष्ट कर देना ' ऐसा उपदेश दे रचक भगवार, देते हैं। यही महाबत कहा आसा है। इसी लाभ की इच्हायालं वे श्रमण है, ने स्त्रीकार करना हूँ। [२०-२४] भीद-र्खीत के पिंड की सन्दर्भ जानकर आखे से छेद वाले चीर

उसकी धाग पर सेके अथवा हुआर जाम कर सुमडे की हैगा करे तो हमारे मत के अनुसार उसको प्राणि-बध का पाप लगता है। परस्तु स्त्रील का पिंड मान कर कोई भावक, मनुष्य की भाक्षे से क्षेत्र कर ग्राम पर सेके श्रथवा तूमडा मानकर कुमार की ऐसा कर ती हमारे मत के अनुसार उसको प्रशि-वध का पाप महीं सगरा इ धीर इसके द्वारा बीदों का पारना होता है।

भीर, जो हमेशा टी हजार स्नानक मिषुधों नो भीपन कनता है, वह पुरुष थी भहारात्री हुक्ट्री करने माने वे यान श्वरूपधानु नामन न्याँ से सहायभावशान्त्री देव होता है १ [४६-४४]

पाड़ेर -- हम प्रकार जीजों को खुले जाम हिमा करमा तो सुनेवसी पुरुषों को सोधा नहीं देना। जो तथा उपदेश देते हैं और जो केमा सुनने हैं, के तो कोनों बाजाव और प्रकरवाया को प्राप्त होते हैं। जिमे सेवम और प्रकशायाईं प्रदिसायमें का पालन कमा है और जो अस-स्थावर तीकों के कहरूर की सममना है, यह नुस्तर कहे अनुसार कभी कहें। प्रपाद करेगा। औह तुम कहते हा ऐसा इस कान में कहीं हैं। भी सकता हैं ? गोल के पिट की कीन समुष्य प्राप्त केगा ? जो स्था कहना है यह कुरा है और अनाये हैं। [29-29]

188]

हमको दोष नहीं लगता ' गैमा वहना एकदम मूठ नहीं मो क्या <u>है</u> ?

संब जीवो पर अनुकाषा वाले महामुनि ज्ञातपुत्र ऐसा दीपपूर्व ब्राहार स्थाग करने की इच्छा से अपने सिये तैयार किया हुआ चाहार ही नहीं लेते क्योंकि ऐसे माहार में टोप की शंका होती ही है। जो जीवों के प्रति तरा भी हुन्ल हो ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते, वे ऐसा प्रमाद

कैसे कर सकते हैं <sup>9</sup> संयमी पुरुषो का धर्मपाजन ऐसा ही सुका होता है। [३४, ३७-४२ ]

और भी इसेशा दो हो इकार स्नातक भिद्यक्षों को तिमाला है वह बड़ा अश्वेयमी है। खून से लधपथ हाथींबाला वह पुरुष इस स्रोकमें ही तिरस्कार का पात्र है. फिर तो परकोक मे उत्तम गति कैसे श्रास ही सक्ती है ? दिही

क्रिम बाखी ने पाप को उत्तेत्रन मिलता है उसे क्दापि न कहे। ऐसी तस्त की बाबी गुढ़ों से रहित है। दीचित कहलाने वाले भिद्र की तो कभी ऐसी वार्णा नहीं

बोलना चाहिये ! [३३] परन्तु, तुम लोगोंने तो वस्तु के रहम्य का पार पा खिया है। श्रीर प्राणियों के कर्मों के कल का भी विचार

कर लिया है। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक का सारा विश्व तुमको इथेली में ही निग्वता है। [३४]

दो हजार ज्यातकों को जो जिल्लाता है, वह भरकवासी होकर, फाइने-चीरने को तहफते हुए जीवें से भेरे हुए मरक को ग्रास होता है, दबसोक को नहीं। दबाधभे त्याग कर हिंसा धर्म स्वीकार करनेवाला महुप्य शील रितन एक प्राह्मण को भी जिलावे तो वह एक मरक में से हुम्पे नरक में भटकता रहता है। उसे देवगनि

क्यों कर प्राप्त होगी ? [४४-४४] पेदान्नी—हम सब एक ही समाल क्रम को मानते हैं, पतिचे भी मानते ये चौर भवित्य में भी मानेंगे। चपने दोनों धर्मों

शार्दक-विली की मांति घर घर खाने की इन्दा से भटकने शले

देनवाश्य है। [४३]

में घापार-प्रधान शील और ज्ञान को धावस्थक कहा है।
पुनर्भम के सम्बन्ध में भी श्रपने को मन-भेद नहीं
है। [४६]
परन्तु, हम एक, धायक, क्षोकस्यापी, सनातम, ध्रपप श्रीर चाय्यय शास्मा को मानते हैं। बढ़ी मय मूर्नों को

स्थाप रहा है—जैसे चेंद्र तारों को [४७] आर्द्रक—पदि ऐसा ही हो तो फिर ब्राह्स्य, चत्रिय, चैरय और प्रेप्स, इसी प्रकार कीड़े, पछि, माप, मतुष्य और देव ऐसे

मेद ही न रहेंगे। इसी प्रकार (विभिन्न सुल हु:वों का शतुभव करते हुए) वे इस संसार में भटकें ही क्यों? सम्पूर्ण ऐसे केन्नल ज्ञान से लोक का स्वस्प स्वयं जाने विना जो दूसमों को धर्म का उपदेश देते हैं, वे ध्यना धीर दूसरों का माश करते हैं। सम्पूर्ण ज्ञान से स्रोक का स्वस्प्य समक्ष कर बीर पूर्वज्ञान से समाधि युक्त होकर जी सम्पूर्ण धर्म का उपदेशर देते हैं, वे स्त्रवं नारते हैं श्रीर दूसरों को तारते हैं।

इस प्रकार तिरस्कार करने योग्य ज्ञान वाले वेदान्तियों की ग्राँद समयूर्वज्ञान, टर्रान ग्राँद चारिज से सम्पन्न जिनों को ज्ञानी समभ्र से समान शहकर, हे ज्ञायुर्वमान्! तू क्वर्य भ्रवनी ही विषरीनता प्रकट करता है। [ ४७-२१ ]

मर्लातापस—एक वर्ष में एक महाजन को मार कर डाकी के जीवें। पर शतुकाणा करके इस एक वर्ष तक निर्वाह करते हैं।

प्रार्डक — एक वर्ष से एक जीव को शारते हो तो तुम कोई दौप से निवृत्त नहीं माने वा सकते हो, फिर असे ही तुम याकी के जीवों को न सारते हों। श्रदने लिये एक जीव का वाच नरनेवाले तुम चीर सुहस्थी ही थोगा ही भेग है। तुम्हरे समान श्रारमा का शहित करने याले सनुष्य केवलशानी नहीं हो सकते। [ +२-५४] चिनी ऐसी स्वकृत्या साल्या को सानने हैं सम्बने हैं किय

ऐसी ऐसी स्वकित्त सान्यता को सानने के बदले में जिस मनुष्यन जानों की बाज़ा के ब्रुतुसर परन भोजसाथ में सन, पदन ग्रीर बावा से स्थित होनर दोगों से अपनी धान्या की रचा की है, ग्रीर ऐसा करके समुद्र के समान इस भवसामह का चार कर जाने की ममसन सामग्री प्राप्त की है, ऐसे पुरुष असे ही दूसरों को

### सातवाँ अध्ययन ---(०)--

## नालन्दा का एक प्रसंग

र्धा सुधर्मास्यामी बोजे---

पहिस्ने राजगृह ( विद्वार प्रन्त की वर्तमान राजगिर ) नामक नगर के बाहर ईशान्य कीय में नालन्दा नामक उपनगर (नगर बाहर की पर्मा ) था । उसमें कोन्ड भवन थे । वहां लेप नामक प्रनथान गृहस्य रहता था । वह अमर्यों ना अनुयायी था । नालन्दा के ईशान्य काय में धेयदस्या नामक उसकी मनोदर उटक शासा (म्नानगृह) थीं । उसके ईशान्य कांख में इस्तिस्य नाम वा उपनम था । उसमें के पुरु मजान में अगवान गीतम (इस्त्रभृति) उहरे थे । उसी उपनम में उनके भिगाय अगवान वार्यनाथ का अनुयायी निर्माय मेहार्थ गीतीय उदह पेडाल्युन भी रहता था ।

एक बार वह गातम के पार आकर कहने लगा--

है आयु-पमान् गाँतम! कुमार्युत्र नामक श्रमक्षिणिया तो तुग्हारे मत्त्रो मानता है। यह जन-निवस हिने की स्राये हुए गृहस्य से ऐमा नियम करवाते हैं कि, 'दूनमां की जवरदन्ती के सिवाय, श्राप्ति सवय न हो तो थोड़ा हो करने की मानना से त्रम सीकें की (ही) हिमा भें न करूंना। 'परन्तु सब तीव त्रम-सवाय चोनियों में भटकते रहने हैं। कई बाद स्थावर जीव दूनरे जन्म में श्रम होने हैं, कई बार उस स्थावर होते हैं। कोई जीत स्थावर ही नहीं है या
उस ही नहीं है। अब ऐसी प्रतिज्ञानाना गृहस्य स्थावर जीनो की हिसा
का अपवाद (क्षुर) भानकर उनकी हिंसा करता है सो वह अपनी
भित्ता को भग करता है। कारवा यह कि स्थावर जीव अगन्ने जन्म
में उस हो सकते हैं। इसिविये, में कहता हैं ऐसा नियम कराये तो
हुन्न होप नहीं आधेगा। 'हुन्ता की जबरहन्ता के सिवाय थीड़ा
सी करने की भावना से में 'अभी' जन्म कर वस्ता की हिंसा
नहीं कहना। ' ऐसा विश्वम ही सच्चा नियम हो सक्ता है। इस
प्रकार नियम कामें से ही सच्चा नियम कराया कहा जा सकता है।
इसपर गीराम स्वामी ने वहा------

हे चापुपमान् । तेता कथन मुके स्थाकार नहीं है क्योरि यह प्रधार्थ नहीं है किन्तु दूसरे को उत्तमन में सक्तनेवाला है। तू जो उम गुरुष्ये पर मित्तेवालेंग का दोण समाता है वह भी भूता है क्योंकि जीव एक बोलि में से दूसरी चोलि में जाते हैं, वह साथ होने पर भी जो जीव इस कम्म में श्रस रूप हुए हैं उनके मित हो मितता होनी है। तुम जिसको 'क्योरि' श्रस रूप उपाझ कहते हो उसी को हम श्रस जीव कहते हैं। अतपुत दोनों का श्रार्थ समान है। तो सिर है च्यापुप्पान् । तुम एक को सधा चीर सूसरे को मृता क्यों कहते हो ही साथ ह नेद न्यावपूर्ण नहीं है।

त्रस जीव उनको कहते हैं जिनको त्रस रूप पैदा होने में कमें फल भागने के खिदे खाँ होते हैं और इस कारण उनको यह नामकमें लगा होता है। ऐसा ही स्थावर जीवों का समन्य जावे।

यादमें, गाँतम स्वामी ने व्यपनी मान्यता का उदाहरण देते हुए वहा कि कितने ही मनुष्य गैमा नियम खेने हैं कि जिन्होंने मुंडित

होकर घरवार स्वाम करके प्रवासा सी है, उनकी हम भरते तक हिंसा नहीं करेंगे '। उन्होंने गृहस्य की हिंसा न करने का नियम नहीं लिया होता है। श्रव मानों कि कोई श्रमण श्रयज्या खेने के बाद चार पाँच या प्रधिक वर्षो तक घूम-वाम कर ऊव उठने के बाद फ्रिस गृहस्य हो जाता है। श्रव वह मनुष्य उस शृहस्य वने हुए ध्रमण को मार डाले सो उसका धमण को च मारने का नियम ट्रटा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जिसने केवल ग्रम की हिंसा का ही खाग किया हो यह इस जन्म में स्थावर रूप उलक जीवों की हिंसा करें तो नियम का श्रंग नहीं ही होता।

-----

इसके बाद में फिर उदक ने गीतम स्वामी से दूसरा प्रश्न पूज़-हे बायुप्तान् गांतम ! ऐसा भी कोई समय बा ही सकता है जब सब के सब श्रम जीव स्थावर रूप ही उपन्न हों चौर श्रम जीवों की हिंसा न करने की इच्छावाड़ी धमणोपमक को ऐया निश्रम केने और हिंसा करने को ही न रहे ?

गातम स्वामी ने उत्तर दिया-नहीं, हमारे मत के चनुपार ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब जीवों की मति, गति चीर कृति ऐसी ही एक साथ हो आवें कि वे सब स्थावर रूप ही उत्पन्न हों. ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रयेक समय भिन्न भिन्न सक्ति और पुरुषार्थं वाले जीव अपने अपने लिये भिन्न भिन्न गति तैयार करते रहते हैं; जैसे जितने ही ध्रमखोपसक प्रयादा सेनेजी शक्ति न हाने से पापभ, अखुवत आदि नियमों से अपने लिये ग्रुभ ऐसी देवगति शयवा सुन्दर कुलवाली मनुष्यगति तैपार करते हैं और कितने ही बड़ी इन्छा प्रमृत्ति और परिग्रह से सुक्त अधार्मिक-मनुष्य अपने लिये नरकादि गति तैयार करते हैं। दूसरे अनेक अल्प इच्छा, अवृत्ति और परिश्रह से मुक्त धार्मिक मनुष्य देव-गति अथवा मनुष्य गति तैयार करते हैं, दूसरे अनेक अरस्प्य में, आधरों से, गांव बाहर रहने वाले तथा गुरू कियादि साधन करने वाले ताएस आदि संबंध और विद्यति को स्वीकार करके कामभोगों में झासक और मुक्ति रह कर अपने लिये असुरी तथा पातकी के स्थान में जगर खेने और बहां से क्ट्ने पर भी अन्ये, बहिरे या गंगी होकर हुगति आह करेंगे।

तिक संवेखना जैसे फठिन यत नहीं पाने जा सकते, वे अपनी प्रात्ति के स्थान की प्रवर्णत प्रश्नों के विधे सामाधिक देशायकांकि मत धारण करते हैं। इस प्रकार वे मर्यादा के वाहर सब जीयें की हिंसा न करते हैं और प्रवर्णत में यस जीयों की हिंसा न करते का मत जीते हैं। वे सरने के बाद उस प्रया्चा के जी भी प्रम् जीन होते हैं, जनमें किर जन्म धारण करते हैं, प्रधवा उस मर्यादा में के प्रशा्व जीव होते हैं। उस प्रवा्चा में के प्रशा्व उस प्रया्चा में के प्रशा्व जीव होते हैं। उस प्रवा्चा में के प्रशा्व उस प्रवा्चा में के प्रशा्व जीव होते हैं। उस प्रवा्चा में अपन-स्थावर जीव मी प्राप्य प्रवा्च मर्यादा में के स्थावर जीव होते हैं। प्रथा उस प्रवांचा में व्यव्य उस प्रवांचा में व्यव्य उस प्रवांचा में कर प्रशा्व जीव होते हैं। प्रथा उस प्रवांच के व्यव्य इस प्रयांचा के वाहर के प्रस-स्थावर जीव उत्यक्ष होते हैं। इसर प्रकार प्रयांचा के वाहर के प्रस-स्थावर जीव उत्यक्ष होते हैं। इसर प्रकार प्रयांचा के वाहर के प्रस-स्थावर जीव उत्यक्ष होते हैं। इसर प्रकार प्रयांचा के वाहर के प्रस-स्थावर जीव उत्यक्ष होते हैं। इसर प्रकार प्रसांच के वाहर के प्रस-स्थावर जीव उत्यक्ष होते हैं।

चीर भी, क्तिने ही श्रमकोपासक जिनसे पीपध्वत या मारणा-

इस प्रकार जहाँ विभिन्न जीव ज्ञवने क्यपने विभिन्न कर्मों के अनुसार विभिन्न गीन को प्राप्त करते रहते हैं, यहां ऐसा नैसे हो सकता है कि सब जीव एक समान ही गति को प्राप्त हो? और भी, विभिन्न जीव विभिन्न ज्ञायुष्य वाक्षे होते हैं इससे पे विभिन्न समय पर मर कर विभिन्न गति प्राप्त करते हैं। इस कारण ऐसा कभी नहीं हो सकना कि सब जीव एक साथ ही मर कर एक समान ही गति प्राप्त करें कि जिस कारण किसी को धन क्षेना था हिंसा करना ही न रहे।

इस प्रकार उदक के स्वभाव के क्युनगर खाना उत्तर देकर फिर गीतम स्वामी उसकी ससाइ देने लगे कि, है आयुग्गान् उत्तर ! नो महत्त्व पापकर के खागने के खिले ज्ञान-व्यर्गन चारित्र प्राप्त करके में किसी दूसरे अमय प्राप्तप्त की मृठी निंदा करता है. और वह भन्ने ही उनको क्यना मित्र मानना हो तो भी वह क्यना परलोक विगाइता है।

इसके बाद पेडालपुत्र उदक गीतम स्वामी वो नुमम्बार खाटि बादर दिये निना ही अपने स्थान को जाने खगा। इस पर गीतम स्वामी ने उसे फिर कहा, है खायुष्पमान् !-किसी भी विष्ट अमण् पा माझप के पास से धर्मपुक्त एक भी आर्थ मुवाबय मुनने या सीपने को मिलने पर अपने को अपनी बुहि से निवार करने पर ऐसा सगता है कि झाज मुक्ते ओ उत्तम योग-चेम के स्थान पर पहुँचाया है, उस मनुष्य की उस अमण्य माह्युख का आदार फरना चाहिये, उसका सम्मान करना चाहिये, तथा कर्न्याखकारी भंगसमय देवता के समान उसकी उपासना करना चाहिये।

इस पर पेत्रालपुत उदक ने गीतम स्वामी से कहा — ऐसे शब्द मेंने पहिले कभी नहीं सुने थे, नहीं आने थे और किसी ने सुभे नहीं कहे थे, इस कारण केने ऐसा व्यवहार नहीं किया। पर हे भगवान्! अब ये शब्द सुनकर सुने उन पर श्रद्धा, विभास और रिव हो गई है। कें हबीकार काता हूं कि आवका कथन यथार्थ है।

सूत्रकृतांग सूत्र

विश्वास ग्रीर रुचि कर क्योंकि जो भैं ने कहा है, वह यथार्थ है।

इस पर पेढाल पुत्र उद्क ने गीतम स्वामी से कहा-हे भगवन् ! ग्रापके पास मैं चातुर्वामिक धर्भ में से (भगवान् पार्श्वनाथ

के समय चार वत थे। बहाचये का व्यमावेश ऋपरिप्रह में माना जाना था।) भेच महामत और प्रतिक्रमण विधि के धर्म में ग्राना चाहता है।

तद भगवान्गीतम ने वहा-जिसमें सुख हो, वही वर । इस पर पेडाल पुत्र उतक ने भगवान महाबीर के पास वंचमहाशत और

प्रतिक्रमण विधि के धमें को खीकार किया। — ऐसा श्री सुधर्माखामी ने कहा ।

# सूत्रकृतांग के सुभापित.

चित्तमन्त्रमाचित्तं वा, परिगिज्झ किसामवि ! अन्तं वा अणुजाणाई, एवं दुक्खा ण मुचई !! जब सक मनुष्य (कामिनी कांचन क्यादि) सचित वा क्रवित परार्थी में बासकि स्तार है, तब तक वह दु लो से ग्रक्त नहीं हो

सकता । [१-१-२] सर्य तिवायए पाणे, अहुवाऽक्रेहिं घायए ।

हणन्तं वाऽणुजाणाइ, वेरं वह्दइ अध्यवा ॥ जब तक मनुष्य (अपने लुख के किये) अन्य प्राधियों की

जय तक अनुष्य ( अपने सुन्य के किये ) अन्य प्राणियों की हिंसा करता रहता या करते हुये को असा समधता है, वह श्रपमा वैर बढाता रहना है । [१-१-२]

एयं खु नाणिणो सारं, जन्न हिंसई किंचण । अहिंसासमयं चैव एतावन्तं विद्याणिया ॥

ज्ञानी के ज्ञान का सार यही है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। श्राहिंसा का सिन्हान्त भी तो ऐसा ही है। (१-४-१०)

संयुज्यह किं न युज्यह ! संवोही खलु पेच दूछहा । को ह्वणमंति राङ्को, नो सुरुमं पुणरावि जीवियं ॥ जागो ! सममने क्यों नहीं श्रृंख के बाद ज्ञान प्राप्त होना दुकंप है। बीर्जा हुई राजियां नहीं बोटनी खीर मकुष्य-ननम भी किर

दुलम ६१ माना हुई राजना नहा छाजा मिलना साल नहीं है। [२-१-१] जमिण जगती पुढ़ो जगा, कम्मेहि छुप्पंति पाणिणो । सयमेव कडेहिं गाहर्ह, णो तस्स मुचेन्जऽपुट्ठयं ॥

संसार में प्राक्षी अपने कमी से ही दुःखी होते हैं, जीर अच्छी-सुरी दशा को प्राप्त करने हैं। किया हुआ कमें फल दिये बिना कमी नहीं सुदता। [२-१-४]

ज वावि बहुस्सुए सिया, घम्भिय माहण मिन्स्बुए सिया। अमिणमकडेडि ग्रन्थिए, तिन्यं से कम्मेडि किन्चति ॥

मनुष्य भन्ने ही जनेक शास्त्रों का जानकार हो, धार्मिक हो। माह्मण हो था भिन्न हो, पशन्तु यदि उसके कम जाये म हो तो वह हुप्ती हो होगा। [२-1 ७]

जई वि य णिगणे किसे चरे, जह वि य श्लेजिय मासनंतसा । जे इह मायाइ मिज्जइ, आगंता गन्भाय णंतसा ॥

कोई भन्ने ही भागवस्था में किरे, वा सास के फंत में एक बार भोशन करे, परन्तु यदि वह मावाबी हो, तो दसको बार्रवार गर्भवाल प्राप्त होगा। [२-9-६]

पुरिसीरम पावकम्युणा, पिलयन्तं मणुयाण जीवियं । सन्ना इह काममुच्छिया, मोहं जन्ति नरा असंग्रहा॥

ें मनुष्य ! पाप कई से निवृत्त हो । मनुष्य का जीवन श्रव्य है । भंसार के पदार्थी में श्रासक श्रीर कामभोगों में मूर्तिन ऐसे अनेवमी लोग मोह को मास होने रहते हैं । [२-३-३०] ण य संरायमाहु जीवियं, तह नि य वालजणां पगन्मई। चाले पांपहि मिन्जर्ट, इति संखाय मुणी ण मन्जर्ट ॥

जीवन की साधना किर नहीं ही सकती, ऐसा बुद्धिमान् सारवार कहते हैं, सो भी मुद्ध मनुष्य पायों में कीन हरते हैं। ऐमा जानकर सुनि प्रमाद न करें। [>--> >2]

महयं पलिगोन जाणिया, जा वि य वंदणप्रणा इहं। सुहुम सक्षे दुरुद्धरे, विडमन्ता पयहिज्ज संथव॥

इस सतार के धन्डल-पुत्तन को कीचड का गहुँ। सममी-पह कारा कांति सूरम है घडी कठिनाई से निकलता है, हमी लिये विद्वार को उसके पास तक न जाना चारिये। [२ 2-11]

अग्रं वणिएहि आहियं, धारेन्ति राद्णिया इहं। एवं परमा महस्वया, अक्लाया उ मराहमोषणा ॥

नूर देशान्तर से व्यावारियों द्वारा साथे हुए रूव शता ही घारण सर सबने हैं। इसी प्रश्नार रात्रि भीतन यागा से युक्त इन महामर्ती की सीद्वें विरक्षे नी धारण कर सकते हैं। [२-२-३]

वाहेण जहा व विच्छण, अवले होट सबै पचीर्ए । से अन्तर्सा अप्यथामण, नाटवृहे अवले रिसीयर्ड ॥ एवं कामेसणं विद्ध, अडब सुए पयहेज्ब संथयं । कामी कामें ण कामण, लढ़े वा वि अलद फण्टी ॥ हुवने वैज को भए-क्ट कर चाने पर भी वह ना करियज री टोना जना है और क्टन में बाव उन के सब्बे धर कर पर जाता है। ऐसी टी दशा विषयस्य सेवन किये हुए मनुष्य की है। परन्तु ये विषय तो स्नाज या क्ल क्लोडकर चन्ने आर्वेगे, ऐसा सोचकर क्यांमी मनुष्य को प्राप्त या स्नाप्ता विषयो की नासना स्थाग दे। [२-३-४, ६]

मा पच्छ असाधुता मय, अचेहि अणुसास अप्पर्ग । अहिपं च असाहु सोयई, से थणई परिदेवई वहुं ॥

ग्रन्त में पद्धनाना न परे इस लिये खभी से टी ग्रात्मा की भौगों से दुकावर मनमात्रो । वामी मनुष्य श्रन्त ∏ बहुत पद्धनाते श्रीर चिलाप कस्ते हैं । [२–३–७]

इणमेन राणं नियाणिया, जो सुरुमं बोहिं च आहिपं। एव सिहेद्ऽहियासद, आह जिले इजमेर सेसमा ॥

यर्तमान स्वाय ही प्याप्ता शक्यर है। योधि-प्राप्ति सुलाभ मही है। ऐसा जानवर श्रारम-कल्याल में तत्वर बनो। जिन ऐसा ही कहते हैं और अवित्य के जिन भी ऐसर ही कहेंगे। [२-२-१४]

जेहिं कालं परिकन्तं, न पञ्छा परितप्पए । ते भीरा वन्धश्रम्प्रका, नावकंखन्ति जीवियं ॥

जो समय पर पराजम करते हैं। ये याद में नहीं पछताते। ये पीरमजुष्य बच्यतों से मुल होने से जीवन में आसालि से रहित होते हैं। [२-४-३४]

जेहिं नारीण संजोगा, पूपणा पिट्ठओ क्या । मव्यमेयं निगरिका, ने ठिया सुसमाहिए ॥ जो काममोग और पूजन सक्षार को स्थान सके हैं, उन्होंने सब कुजु त्याग दिया है। ऐसे ही लोग मोजन्मार्ग में निधर रह सके हैं। [३-४-१०

उदगेण जे सिद्धिमुदाहरन्ति, सार्यं च पायं उदगं फुसन्ता । उदगस्स फासेण मिया य सिद्धी, सिन्झिसु पाणा वहवे दर्गासि॥

मुगड- शाम नदाने से मोद मिलता हो तो पानी में रहने याचे श्रानेक जीव मुन्त हो जाये। [७-१४]

उदयं जई कम्मनलं हरेज्जा, एवं मुहं इच्छामित्तमेव ।

अंध व णेयारमणुस्तिरिचा, पाणाणि चेव विणिहितं मन्दा ॥ पानी पापस्त्रों को घो सकता हो तो पुष्पस्त्रे भी धुल जावं!

यह मिडान्स नो मनीरथमात्र है। शंधे नेता नो शतुनस्य वरनेवानों के समान थे सूह सतुत्व जीर्वाहिया विचा करने हैं। [७-१६] मारस्य जाओ मुणि अञ्जाएजा, कृषिज पावस्स विवेध मिन्यू।

दुक्यंण पुट्टे धुयमाइएडजा, संगामसीसे व परं दमेज्जा ॥ स्पम की रचा के लिये ही छुनि आहार प्रहण करे, पाप दूर

भेषम की रक्षा के लिये ही सुनि काहार प्रकल करे, पाप दूर हों, ऐसी इस्ता करे और दु.स्य बादडे तो संयम की बारण केटर संग्राम में बातो खड़ा ही इस प्रत्या श्रोतरिक श्रदुर्धोंग दमन करें! [७-२१]

> पनायं कम्ममाहंसु, अप्पमार्यं तहावरं । तन्मावांदसमा वा वि, नालं पण्डियमेव चा ॥

प्रमाद क्सी दे और खप्रमाद अप्तर्भ है। इनके होने से पा नहीं होने ही मनुष्य मुर्थया पण्डिन यहताना है।[२३] जं किंचुनकमं जाणे, आउक्खेमस्स अप्प णो । तस्सेव अन्तरा खिप्पं, खिक्खं सिक्खेडज पण्डिए ॥

श्रपने जीवन के कर्याख का जो उपाय जान पड़े, उसे हुद्धि-मान मनुष्य को श्रपने जीवन में ही तुरन्त सीख क्षेता चाहिये। [二-१४]

> सुयं मे इटमॅगेसि, एयं थीरस्स वीरियं । सातागारवाणिहुए, उथसन्ते निंह चरे ॥

युद्धिमान पुरुषों से भेने सुना है हि सुखर्शानता काश्याग करके, कामनाश्रों को शान्त करके निरीह होना ही बीर का वीरख है। [द-१द]

जे या बुढा महाभागा, बीरा असमचदंसिणो । असुद्धं तेसि परकन्तं, सफलं होई सन्वसी ॥

तिन्होंने पस्तु का तत्व क्षत्रका नहीं है, ऐसे मिध्य-रिष्टवाले मनुष्य भने ही पृथ्य भाने जाते हों और धर्माचरण में थीर हां तो भी उनका मारा पुरुषर्थ अग्रह्म होता है, और उससे उनका कन्धन ही होता है। [ ८-२२ ]

जे य बुडा महामाना वीरा सम्मतदंसिणी । सुद्धं नेसि परकन्तं, अफलं होई सन्वमा ॥

परन्तु, जिन्होंने बस्तु का तहर समफ लिया है, ऐसे साम्यग्रहरि-पाले बीर मनुष्यों का पुरवार्थ शुद्ध होता है श्रीर वे बच्चन को प्राप्त नहीं होते। [ ==२३ ]

तेसिं पि न तनो सुद्धो, निक्खन्ता ने महाकुला। जं नेवन्ने वियाणन्ति, न मिलांग पवेज्जल् ॥ मिस्स् ,कुत में उत्पन्न होकर जो भिन्नु बने है और महातपस्त्रों हैं; यदि उनश तप भी कीर्ति की इच्छा से किया गया हो तो वह इस्स् नहीं है। जिसे दूसरे न जानते हो, वही सच्चा तप है। अपनी प्रयोग कभी न करें। [=-२४]

> अष्य पिण्डासि पागासि अष्यं मासेन्त्र सुम्यए ! सन्तेऽभिनिन्युडे दन्ते, वीतगिद्धी मया जए ॥

सुबन धारख करने बाला थोड़ा घाष, थोड़ा विषे और थोड़ा बोले; धमायुक, निरामुर, कितेन्द्रिय, और कामनारिहत होकर सड़ा प्रथलकील रहे ! [=-२१]

> लक्षे कामे ण पत्थेज़्जा, विवेगे एवमाहिए । आयरियाई सिक्खेज्जा, बुढाणं अन्तिए सवा ॥

प्राप्त काम-भोगों में हुम्ला न रसना विवेक कहा जाता है। अपना श्राचार हमेशा बुद्धिमानो के पास से सीले! [६-३२]

सुस्तूसमाणो उत्रासेन्जा, सुप्पत्रं सुतवस्सियं।

योरा जे अचपन्नती, धीड्मन्ता जिड्न्द्या ॥ प्रकायुक्त, तपथी, प्रत्याची, कालावान के इच्छुर, धृतिमान श्रीर जिनेन्द्रिय गुर की सेवा सदा मुखुड करें। [१-२३]

अभिद्धे सद्फासेसु, आरम्भेसु अभिस्सिए। सन्त्रं तं समयातात, जमेषं लिबियं बहु ॥ शन्द्रादि विषयो से धनासन रहे और निदित क्यें म करे (यती गुरुष धर्माचरण है) शेष जो विस्तार से कहा शवा है, बह सिद्धान्त के बाहर है। [६-३४] जे आयओ परओ वा वि णचा, अलमप्पणो होन्ति अलंपरेसिं।

तं जोई-भृतं उंच सयावसेज्जा, जे पाडकुज्जा अणुबीइ धम्मं ॥ श्रप्त धन्दर और बाहर होनें तरह से सत्य को जानकर जो -श्रपना तथा तूमरों का उदार करने में समर्थ हैं; ऐसे जगन् के श्रोतिस्क्स और धमें का साम्रात करके उसको प्रत्य करने बाले

(महारमा) के निकट सदा रहे । [१२-१8]

कर सकेगा । [१३-१४]

जो सर्थस्व का स्थान करके, रूखे-सूखे खाहार पर रहने वांसा होकर भी गर्थ और स्मृति का इच्छुक होता है, उसका सन्यास ही उसकी खाजीविका हो जानी है। ज्ञान प्राप्त किये विना वह संसार में बारवार भटकेगा। [१६–१२] वर्ए ण से होई समाहिपरी, जो पन्नवं भिक्स्च विजकसेज्जा।

अहवा वि जे लाहमयात्रिलेचे, अन्ने जर्ण खिसाई बालपन्ने ।। जो अपनी प्रज्ञा से अथवा किसी अन्य किसूति के द्वारा मदमान होकर दुम्मरे का तिरस्कार करता है, वह समाधि को मास नहीं

गन्थं विहास इह सिक्खमाणां, उट्ठाय सुबम्मचेरं वसंज्जा । ओवायकारी विणयं सुसिक्खे. जे छेय से विष्पमायं न कुज्जा॥

णिक्षित्रणे भिक्सु मुळ्डजीबी, जे गारवं होई सिळोगकामी । आजीवमेयं तु अबुब्समाणो, पूणो पूणो विष्परिया सुवेत्ति ।। राष्ट्र सीलने की इचा रखने वाले को कामभोगों का ग्वाग करके, प्रयत्मपूर्वक महावयं सेवन करे और गुरू की आहा का पालन करते हुए चारिज की शिका आहा करें। चतुर शिष्य प्रमाद न करें। संखाई धम्मं च विधागरन्ति, खुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति। ते पारगा दोण्ड वि मोयणाए, संसोधियं पण्डमुदाहरन्ति॥

थमं का साजरकार करके जो ज्ञानी उपदेश देने हैं, वे ही संशय का धन्त कर सकते हैं। प्रपत्नी सथा दूमरे की शुक्ति की साधना करने वाले समस्त प्रपत्नों का समाधना कर सकते हैं।

> अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह । इह माशुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउं णरा ॥

बुद्धमान् मनुष्य (शमुक्ती के) धंन को लच्य बनाये हुए ईं, धतपत्र वे संसार का धन्त कर सकते हैं। धर्म की भाराधना के लिये हैं। हम मनुष्य लोक में मनुष्य हुए हैं।

धम्मं कहन्तस्स उ णार्दथ दोसो, खन्तस्स जिइन्दियस्स । भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुणं य भासाय णिसंवमस्स ॥

पर्ध का कथन करनेकाला यदि कांत, हांत, जितेन्द्रिय, बार्या के होर्यों से रहिम और बार्या के मुर्यों को सेवन करने बाला हो तो टीप मुद्दी लगना। वायाभियोगेण जमावहेज्जा, णो तारिसं वायमुदाहरेज्जा । अट्ठाणमेथं वयणं गुणाणं, णो दिविखए वृथ सुरालमेथं ॥

त्रिम बाली के बोलने से पाप को उत्तेतन मिने, उसे कर्म न बोले। दीवित मिद्ध गुर्जों से रहित और सध्यदीन सुद्ध न बोले। युद्धस्स आणाए इमें समार्ति, अस्सि मुठिचा विविहेणं ताई

तरिउं समुद्दं च महाभवीषं, आयाणवं घम्प्रमुद्दाहरेज्जा ॥

आती की धाजानुसार भोज-सार्थ में मन, वचन घौर कावा रं
रिधन होकर जो ध्यानी इन्द्रियों की रक्षा करता है तथा जिसके पा
समुद्र रूप इस मंसार को पार कर जाने की सर्थ सामग्री है, ऐस
समुद्रप असे, ही दूसनों को धर्मायदेश है।

